11 श्री हरि: 11 १ । १ श्री श्रीजियति 11 । १ श्री स्वामिनी जी 11

"ऋते ज्ञानान मुवितः"

'निह ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते ।' ''महासाम्राज्य पदवीं आरूढा परमेश्वरी"

### श्री वैदिक सनातन

### व्रतोत्सव पर्व प्रकाशिनी

विक्रम सम्वत् २०८१, राष्ट्रीय (शक) सम्वत् १९४६ बार्हस्पत्य मानेन – षष्टि अब्दानां मध्ये रूद्र विंशतिकायां कालयुकनाम संवत्सरः प्रवर्तते



#### ।। जय जय श्रीजी परम कृपालु शिव कामेश्वर वृहद् गोपाल ।।

क्षखण्ड भूसण्डलाचार्य प्रातः स्मरणीय अनन्त श्री विभूषिताचार्य श्री श्री शीलाचन्त्राचार्य महाग्रह्मानां कञ्चीम्नाय सिद्ध श्रीपीटस्य (श्रीची दखार–बद्धी हवेली) मतानुस्रारेण–सनातन धर्म मूल 'काल व्यापिन मतानुस्रारेण' श्री वैदिक सनातन धर्म परिषद देन् १ प्रकाशितं

> कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल व्यापिनी तिथिः। तथा कर्माणि कुर्वीत, ह्यास वृद्धि न कारणम्।। (वृद्ध याज्ञवल्क्य)

### अखण्ड भूमण्डलाचार्य प्रातः स्मरणीय अनन्त श्री विभूषिताचार्य ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर श्री श्री श्रीपाद् आचार्य

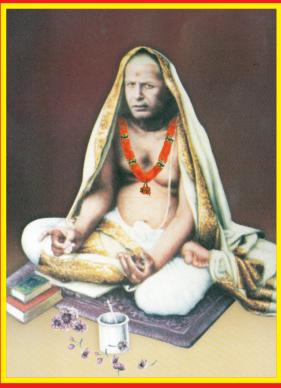

श्री श्री १००८ श्री वासुदेव जी बाबा महाराज



श्री श्री 1008 श्री केशवदेव जी महाराज (गुरुजी महाराज)



श्री श्री 1008 श्री शिवप्रकाश देव जी महाराज (लाल बाबा महाराज)



श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मीपति देवाचार्य जी महाराज (मुन्ना बाबा महाराज)

बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशार युग्ममन्वस्रनागदलासंयुत षोडशारम् वृत्तत्रयं च धरणी सदन त्रयं च श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः।। ''सा तेजः पुंजाकृतिःऽनामाख्या श्रीविद्येति, परब्रह्मस्वरूपिणी चिच्छक्तिः श्री विद्यैव अनामेति।" भगवान श्री गौडपादाचार्य:

"बिन्दु त्रिकोण, अष्ट कोण, दशकोण पुनः दशकोण, चतुर्दश कोण, अष्टदल पद्म, षोडश दल पद्म, त्रिवृत्त और चतुरस्र ऐसे महान चक्रराज श्रीचक्र में जगत के एकमात्र अधिष्ठान अद्वय परतत्व परदेवता श्री श्रीजी महाराज का उदय होता है अर्थात् परदेवता पराम्बा श्रीमाता त्रिपुरसुन्दरी का पूजन किया जाता है।"



''जब मनुष्य अपनी मित को किसी विशिष्ट प्रकार की बना लेता है तब उसको तत्व का दर्शन नहीं होता है, उसे विशेषण का दर्शन होता है। जब किसी मत विशेष का आग्रह कर लोगे तो जो अमत है, जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है जो सर्वोच्च परब्रह्म है जो 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्।' तुम्हारी मति का भी प्रेरक है, जो तुम्हारी मति के भी पेट में बैठा हुआ है उस चिन्मात्र सर्वोच्च तत्व का दर्शन किस प्रकार होगा? लाल, पीले, हरे चश्मे से तो लाल, पीला, हरा ही दिखेगा ना!"

"श्रीमाता श्रीजी"— ये उस परम तत्त्व का, उस अहुय ज्ञान का सच्चिदानन्द स्वरूप का उस परम शक्ति का वह नाम है जो अशेष देव विग्रहों का प्रतिनिधि है। उस असीमित सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पूर्णतत्व को श्री श्रीजी महाराज इस नाम से पुकारना सर्वथा उपयक्त है।"

''जिसके मन में सत्य से प्रेम नहीं होता, उसके मन में ज्ञान से भी प्रेम नहीं होता ।"

> अखण्डभूमण्डलाचार्य प्रातः स्मरणीय ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 श्री लक्ष्मीपतिदेवाचार्य जी महाराज (श्री मुन्ना बाबा महाराज)

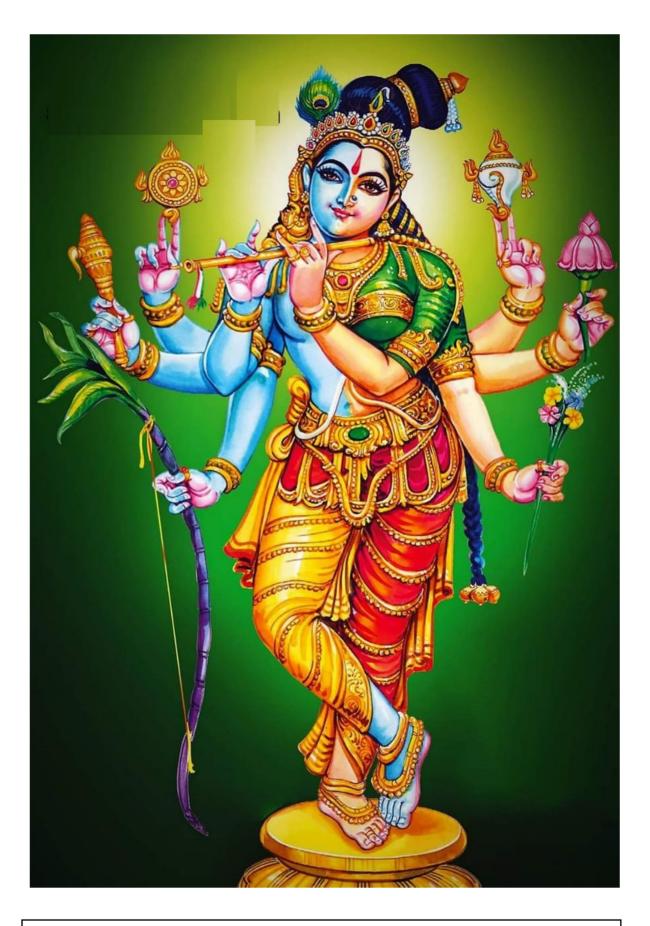

श्रीपीठ समाराध्य श्री गोपालसुन्दरी देवी (विराजमान विग्रह – श्रीजी मंदिर, श्रीधाम, मथुरा)

#### ।। श्री श्रीर्जयति ।।

।। श्री मन्महागणाधिपतये नमः ।। ।। पराम्बा श्री राजराजेश्वर्ये नमः ।।

#### श्री सत्यसनातनधर्मोविजयतेतराम्

।। श्री बाबा महाराजाय नमः ।।

#### प्राक्कथन

#### कला मुहूर्त काष्ठाहर्मासर्तु शरदात्मने। नमः सहस्राशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

(भगवान ऋषि बदरायण व्यास)

— काल (अर्थात समय के जितने भी स्वरूप हैं), काष्टा (15 बार पलक झपकने का समय) कला (30 बार पलक झपकने का समय) मुहूर्त (30 कला का समय या 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का समय) अर्ह (अहोरात्र अर्थात 24 घण्टे का समय) मास (महीना अर्थात् 30 दिन) और शरदादि ऋतु (2 मास अर्थात महीना) आदि आपका ही स्वरूप हैं। ऐसी महान महिमावान महाकालस्वरूप सहस्रों मुख और सहस्रों नेत्रों वाली पराम्बा पराभट्टारिका श्रीमाता जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है।

'प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रम् ज्योतिषशास्त्र में प्रत्यक्षता का अर्थ होता है — "गणितागणित परिणाम का ज्यों का त्यों दिखलाई देना।" ज्योतिषां सूर्यादि ग्रहाणां शास्त्रम्" — सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। अतः ज्योतिष में दृक् सिद्ध या प्रत्यक्षा का विशेष महत्व है। उदाहरणार्थ जिस समय गणित से पूर्णिमा आये उस समय चन्द्रमा का परिपूर्ण बिम्ब दिखलाई दे आदि—आदि। हमारे पूर्वज ऋषियों ने अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा समय का विभाजन, उसका प्रभाव और देशकाल की स्थिति आदि का विवेचन कर उसको पूर्ण वैज्ञानिकता प्रदान की है। पंचागों का गणित दृकतुल्य होना ही श्रेष्ट और शास्त्र सम्मत है, जैसा कि वसिष्ट महाराज कहते हैं कि—

#### 'यस्मिन् पक्षे येन काले दृश्यते गणितैक्यम। तेन पक्षेण ते कार्या ग्रहास्तत्समयोद्भवाः।'

अप्रत्यक्ष स्थूल गणित को दिव्यदृष्टि का आर्षगणित बतलाकर उसका अनुसरण करना आचार्यों के उस आदेश की अवेलहना है जो उन्होंने पंचागों को दृक् तुल्य बनाने के लिए बड़े—बड़े ग्रन्थ लिखकर दिये हैं। वास्तव में तो सूर्य चन्द्रमा के द्वादश अंशात्मक पूर्वापर सरलान्तर का मान ही तो एक तिथि का मान है अर्थात् सूर्य और चन्द्रमा के बीच की अंशात्मक दूरी के अनुसार ही प्रतिपदादिक तिथियां होती हैं तथा वार का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है। अतः दृश्य की महत्ता समझी जा सकती है। अस्तु ।

दृश्य सृष्टि अर्थात् नाम, रूप और कर्मात्मक सृष्टि, हमारे वैदिक ऋषियों का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि इस नाम रूपात्मक आवरण के लिए आधार भूत एक अरूपी सर्वतन्त्र और अविनाशी आत्मतत्व है जिसे 'इदं सर्वं यदात्मा।' — आत्मा वा इदं सर्वं।', 'कालात्मा भगवान स्वयं' आदिक नामों से श्रुति पुकारती है और तदनुसार प्राचीन मनीषी और ऋषि ज्योतिष शास्त्र के लिए ज्योतिः शास्त्र' ऐसा कथन करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि समस्त भारतीय वांगमय दर्शन या विज्ञान का एकमात्र लक्ष्य स्व चेतना का विकास कर उसे परमात्मा में मिला देना या तत्तुल्य बना देना है। भारतीय दर्शन / विज्ञान की प्रमुख विशेषता आत्मा की प्रेष्ठता या आत्मज्ञान है। परन्तु वर्तमान में कई प्रकार की विसंगतियां देखने में आती हैं, जिनके कारण व्रत पर्वो आदि

में भिन्नता आ जाती है, जिसका मुख्य कारण है – विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताएं और कुछ आग्रह विशेष जो तद्-तद् सम्प्रदायों के नियामक ग्रन्थों पर आधारित होती हैं। बृहद योगी याज्ञवल्क्य के शब्दों में 'कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल व्यापिनी तिथिः। तथा कर्माणि कुर्वीत हास वृद्धि न कारणम्।।' अर्थात् कर्म के किये जाने के समय व्याप्त तिथि ही वास्तविक तिथि है और इस प्रकार जब कार्य किया जाता है तो ह्रास और वृद्धि कोई कारण ही नहीं है। वास्तव में न तो सम्प्रदाय धर्म है और न ही धर्म सम्प्रदाय । धर्म मुख्य है और सम्प्रदाय गौण, धर्ममूल वेद हैं, इसमें कोई संशय नहीं है – 'वेदोऽखिलोधर्ममूलं'। श्री वैदिक सनातन धर्म अपने मूल स्वभाव में श्रौत स्मार्त धर्म है, यज्ञोपवीत धारण का विनियोग ही है कि 'श्रौत स्मार्ते कर्म सिद्धयर्थं यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः।' अतः स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत। जनेऊ या ब्रह्मसूत्र धारण करने वाले द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) मात्र श्रीत स्मार्त हैं। जैसा कि करपात्री जी महाराज कहते थे कि ये वैष्णव, शैव, शाक्तादि हो तो सकते हैं किन्तु श्रौत स्मार्त धर्म से अविरुद्ध सम्प्रदाय विशेष की परम्परा का ही पालन कर सकते हैं। अर्थात् पहले ये श्रौत स्मार्त हैं और श्रीत स्मार्त धर्म का ही इनके यहां प्राधान्य रहेगा तदन्तर स्वरूचि के अनुसार ये वैष्णव शैव आदि हो सकते हैं किन्तु उन वैष्णव शैव आदिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को केवल उसी सीमा तक मान सकते हैं जहां तक कि वे मूल श्रौत स्मार्त धर्म के विरुद्ध न हों।

व्रतोत्सव पर्व दीपिका के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य सरलतापूर्वक श्रौत स्मार्त सद्गृहस्थों को मूल सनातन धर्मानुसार व्रत—पर्व—उत्सवादिक का ज्ञान कराना है तथा मथुरास्थ वैदिक सनातन सत् सम्प्रदाय धर्म पीठ— श्रीपीठ, श्री श्रीजी मंदिर, बड़ी हवेली, महाराजश्री की ठेक, गतश्रम टीला के उत्सवों एवं पर्वो की जानकारी देना है। ज्ञात रहे कि 'श्रीपीठ—श्रीजी मंदिर' बड़ी हवेली आप्त महर्षियों वैदिक ऋषियों द्वारा उपदेशित श्रौत स्मार्त — वैदिक सत् सम्प्रदाय परंपरा का अवलम्बन करता है और वैष्णव, शैव आदिक सभी सम्प्रदायों की श्रद्धा का केन्द्र रहा है। श्रीजी दरबार बड़ी हवेली की ये परम्परा सर्वथा ऊर्ध्वरेता आप्तकाम ऋषियों की गरिमा के अनुकूल है। जिसके अनुसार ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान ही वरणीय है इससे इतर सब कुछ गौण। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि— 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते।' — इस लोक में ज्ञान सदृश पवित्रतम वस्तु कोई दूसरी नहीं है। सभी प्रकार के कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में ही हो जाती है 'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये।''ज्ञानाग्निः सर्व कर्माण भरमात् कुरुते तथा।' अर्थात् तत्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण आदिक सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के उद्धव गीता प्रकरण में श्री भगवान कहते हैं कि—

ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम । ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ बिभर्ति माम्।। (भाग. 11/16/3)

जो ज्ञान और विज्ञान से सम्पन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरन्तर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। (श्रीमद्भागवत)

जहां तक कालव्यापिनी तिथि की बात है तो कालव्यापिनी तिथि ही हर स्थिति में हरेक व्यक्ति चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय से हो, ग्रहण करता ही है। उद्धरण के लिये किसी बालक के जन्म की दशा में यदि जन्म रात्रि आठ बजे है और सात बजे तक नवमी तिथि है और उसके पश्चात् दशमी, तब दशमी ही जन्मतिथि ग्रहण की जायेगी। अतः समझा जा सकता है कि कालव्यापिनि ही सनातन धर्म का मूल सिद्धान्त है जिसके अनुसार जिस समय जो तिथि होगी, वही मान्य होगी और यही सिद्धान्त क्षयादिक में भी अनुसरण किया जाता है। तब विसंगति विडम्बना ही है।

केवल एकादशी व्रत के सम्बन्ध में एक अलग व्यवस्था है, और वह भी केवल इसलिये कि एकादशी व्रत आध्यात्म से सम्बन्धित है, काल से सम्बन्धित नहीं। ध्यान दें कि 'एकादशी तिथि नहीं, एकादशी व्रत और तदनुसार व्रतोत्सव पर्व दीपिका की व्यवस्था है।

हमारे महान प्रपितामह एवं गुरू अखण्डभूमण्डलाचार्य प्रातःस्मरणीय ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 श्री शिवप्रकाशदेव जी महाराज (श्री लालबाबा महाराज) जो भारतवर्ष के मान्य विद्वानों में थे. और आगम-निगम दोनों के विद्वान एकमत से आपसे नतमस्तक थे, के शब्दों में, "उपोष्या द्वादशी शुद्धा:— द्वादशी ही एकादशी मानी जानी चाहिये एवं पंचदशी के दोनों कूटों का योग मान लेना चाहिये। दशमी विद्धा एकादशी उपोष्या नहीं होती, यहां रमरण रहे कि एकादशी दशमी विद्धा तभी मानी जायगी जब एकादशी को अरूणोदयकाल में दशमी का स्पर्श हो। जब अरूणोदय काल से पूर्व दशमी समाप्त हो जाय तब दशमी का वेध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह शास्त्र विरूद्ध है। शास्त्रानुसार, रात्रि स्नान का निषेध है केवल अरूणोदयकाल में ही स्नान किया जा सकता है और एकादशी व्रत का नियम किया जा सकता है। श्रीमद्भागवत प्रमाण है कि रात्रि स्नान किस प्रकार निषिद्ध है। अतएव सभी धर्मप्रेमी जो यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करते हैं, को इस मर्यादा का पालन करना चाहिये। प्रत्युत द्वादशी विद्धा होनी चाहिये अन्यथा शुद्ध द्वादशी ही उपोष्या माननी चाहिये। "एकादश्यां "उपोष्या दशमीत्वात्" द्वादशी शुद्धेति एवैएकादशीत्वाच्चरमखण्ड ग्रहंणीयाद्" — भाव यह है कि जब दशमी एकादशी में लय हो जाती है तो एकादशी को दशमी का अंश मानते हैं। शुद्ध द्वादशी ज्यों की त्यों रहती है। तदनुसार द्वादशी में एकादशी का अंश है। दश तिथियों एवं श्रीविद्या पंचदशी के दश अक्षरों का सम्बन्ध दश इन्द्रियों से है, मन एकादशी है। मन का योग जब तक इन्द्रियों से बना रहता है, तब तक वह उपोष्या नहीं होती अर्थात् वृत्ति बहिर्मुखी रहती है। बुद्धि द्वादशी, चित्त त्रयोदशी अहंकार चतुर्दशी और महत्तत्व पूर्णिमा है।" ऐसा ही मत अठारवीं शताब्दी के उद्भट विद्वान श्रीमान् भास्करराय जी का भी है। जहां तक प्रदोष की बात है तो शास्त्राज्ञा है कि 'त्रिमुहूर्त: प्रदोष: स्याद्भानवस्तंगते सती। ' प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात् 2 घन्टा 24 मिनट का समय प्रदोष काल होता है और द्वादशी को यदि इस प्रदोषकाल में त्रयोदशी का स्पर्श हो जाय तो प्रदोषव्रत होता है।"

व्रतोत्सव पर्व दीपिका में प्रत्येक तिथि के आगे उसकी समाप्ति का भारतीय स्टैण्डर्ड समय घण्टा मिनटों में दिया गया है। सर्वसुलभार्थ सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों का समय भी घण्टा—मिनटों में ही दिया गया हैं। व्रतोत्सव पर्व दीपिका का मूल आधार केतकी चित्रापक्षीय दृक तुल्य गणित पंचांग ही हैं। प्रतिमास सूर्य संक्रांति की तिथि निरयन सूर्य के आधार पर है। प्राप्त सुझावों के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर राहुकाल का समय भी दे दिया गया है। वेदमाता गायत्री के स्वरूप पर कुछ प्रकाश 'श्रीपीठ—बड़ी हवेली' के आदेश / संदेश / उपदेश स्तंभ में दिया गया है। आशा है धर्मप्रेमी आत्मीय जन लाभान्वित होंगे। हेमाद्रि, कालमाधव, स्कन्द पुराणादिक में भी कहा गया है कि— 'अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकला। संस्थिता परमा माया देहिनां देह धारिणी। अमादि पौर्णमास्यन्ता या एव शशिनः कलाः । तिथियस्ताः समाख्याताः षोडशैव वरानने

।' चन्द्रमण्डलस्य षोडश भागेन परिमिता देह धारिणी आधारशक्तिरूपा अमानाम्नी महाकला प्रोक्ता क्षयोदयरहितत्वान्नित्या स्त्रकसूत्रवत् सर्वानुस्यूता तदन्याः पञ्च दश कलाः प्रतिपदादि तिथि विशेष रूपा इति षोडशैव कला स्थितय इति ।

इत्यादि के अनुसार 15 तिथि नित्याओं को भी तिथियों के साथ ही दे दिया गया है और अमा नाम्नी महाकला तो सर्वानुस्यूत है ही। अर्थात् तिथि नित्या जो तिथि काल में वर्तमान है के पश्चात् महानित्या महात्रिपुरसुंदरी का पारायण है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि 'तिथिनित्याः कालरूपा विश्वं व्याप्यैव संस्थिताः । अर्थात् जो तिथि नित्याएं हैं वे कालरूप अर्थात् समय बताने वाली हैं और इन्ही में तिथियां व्याप्त हैं।

व्रतोत्सव पर्व दीपिका के आरम्भ में ऊर्ध्वाम्नाय श्रीपीठ, श्रीजी मन्दिर (बड़ी हवेली) में प्रति संवत्सर के आरम्भ में आयोजित नवरात्र महोत्सव का आमन्त्रण दिया गया है, जिसे धर्मप्रेमी सत्संगी आत्मीय आमन्त्रण समझें और महोत्सव में सिम्मिलित होकर लाभान्वित हों। ऐसे ही शारदीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन आश्विन शुक्ल पक्ष में किया जाता है जिसका विवरण 'तिथि पत्रक' में यथा स्थान दिया है, सभी धर्म प्रेमी / प्रभु प्रेमी जन दोनों महोत्सवों में सिम्मिलित होकर लाभान्वित हों, कल्याण के भागी हों।

यह व्रतोत्सव—पर्व—दीपिका उद्भट् विद्वान एवं मुमुक्षु ऋषि—परम्परा के पोषक एवं पालक, मेरे सद्गुरू अखण्डभूमण्डलाचार्य प्रातः स्मरणीय ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 श्री लक्ष्मीपतिदेवाचार्य जी महाराज, स्वामी विद्यानन्द जी एवं मेरे पितृचरण ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 श्री सुरेश जी बाबा महाराज — स्वामी रघुनाथानन्द जी के चरणकमलों में सादर समर्पित है।

श्रीमते विद्यानन्दयोगिने परमात्मने।

रक्तशुक्लप्रभामिश्रतेजसे गुरुवे नमः।।

'सर्वतन्त्र स्वतन्त्रान् श्री चतुर्वेद कुलगुरुन्।

विद्यागुरुन् श्री लक्ष्मीपतिदेवाचार्यः प्रणमामि मुहुर्मुहुः ।।

भवन्निट:

ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर अखण्ड भूमण्डलाचार्य प्रातः स्मरणीय अनन्त श्री विभूषिताचार्य श्री श्री शीचन्द्राचार्य महाराज्ञानां वंशावतंस शृद्धेय श्रीः श्रीकान्त श्रीजी महाराज 'वेदान्त भूषण'

एम.ए., एम.कॉम, साहित्य तीर्थ सिद्धान्त ज्योतिषाचार्य (श्रीमद् भागवत, रामकथा एवं देवी भागवत के मर्मज्ञ प्रवक्ता) श्रीपीठ, श्री श्रीजी मंदिर (बड़ी हवेली) महाराजश्री की ठेक, गतश्रमटीला, श्रीधाम मथुरा मो0 8266996012 ।। श्री राधे ।।

#### ।। श्री श्रीर्जयति ।।

।। श्री हरिः।।

#### ।। श्री मन्महागणाधिपतये नमः ।।

#### विश्वसृष्टिमान

श्री विश्वप्रबोधकाय भगवते श्री भुवनभास्कराय नमः ।।

ज्योतिष्वक्रस्य केन्द्राय जगतः स्थिति रूपिणे । त्रिनेत्र नेत्र रूपाय ग्रहेशाय नमो नमः । अथास्मिन् विक्रमाब्दे सृष्टितो गताब्दाः 1,95,58,85,125 श्री रामरावणयुद्धतो गताब्दाः 8,80,166 एवं च श्रीकृष्णाऽवतारतो गताब्दाः 5,250 कुरुपाण्डव युद्धतो गताब्दाः 5,125 एवं च कालक्रमानुगते श्री विक्रमादित्य राज्यात् गताब्दाः 2081 श्री बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टियब्दानां मध्ये रुद्र विंशतिकायां श्री कालयुक नाम् संवत्सरः प्रवर्तते ।

विक्रम संवत संख्या : 2081

संवत नाम : कालयुक

संवत वास : रजक गृहे

रोहिणी निवास : तट

मेघ : वरुण

वर्ष नाम : कार्तिक

ईस्वी सन् : 2024-25

#### आकाशस्थ ग्रहमन्त्रिपरिषद् (दश-विभागाधिकारी)

राजा : चन्द्र (संहितामतान्तरे उपेश भौम)

मंत्री : शनि

सस्येश : मंगल

धान्येश : सूर्य

मेघेश : शुक्र

रसेश : गुरु

नीरसेश : मंगल

फलेश : शुक्र

धनेश : चन्द्र

दुर्गेश : शुक्र

'एते वर्षमध्ये विश्ववृतीय संसदीय विमंडले दशाऽधिकारिणः'

यस्मिन्पक्षे यत्र काले येन दृग्गणितैक्यम् । दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम् ।। वशिष्ठ

।। जय जय श्रीजी परम कृपालु, शिवकामेश्वर वृहद् गोपाल।। अखण्डभूमण्डलाचार्य श्री वैदिक सनातन सद्धर्म मार्ग संरक्षक श्री वैदिक सत् सम्प्रदायनिष्ठ निगमागम सार हृदय माथुर चतुर्वेद ब्राह्मणानां कुलगुरु प्रातः स्मरणीय श्री श्री शीलचन्द्राचार्य महाराज्ञानां ऊर्ध्वाम्नाय श्रीपीठ श्री श्रीजी मंदिर, बड़ी हवेली, श्रीजी दरबार

वर्तमान पीठाधीश्वर - श्रृद्धेय श्रीः श्रीकांत श्रीजी महाराज

#### नवरात्र आमंत्रणः

#### 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रत्यभिसंविशन्ति । तद् विजिज्ञास्व, तद् ब्रह्म ।

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इत्यादि श्रुत्या उत्पत्ति, रिथिति, संहाराः परं ब्रह्मणा—ब्रह्मात्मशक्त्या भगवत्याः राजराजेश्वर्याः पराम्बा त्रिपुरसुन्दर्याः धर्माः श्रूयन्ते । उत्पत्तिं आश्रित्य कर्मकाण्ड प्रवृत्तिः, स्थितिम् आश्रित्य उपासना मार्गो — भक्तिमार्गो वा संहारम आश्रित्य ज्ञानमार्गो — ज्ञानकाण्डो वा इति च त्रिदेव निर्णये व्याख्यातम् । इदमेव आश्रित्य तस्या च ब्रह्म विष्णु रूद्रादि संज्ञा क्रमेण भवति । मूल अधिष्ठानैक स्वरूपाः पराम्बा भगवत्याः राजराजेश्वर्याः लौकिक लिंगत्रयेण अस्पृष्टम् सिच्चिदानन्दैक विग्रहम् पुरातन महर्षीणां ब्रह्वृचाख्य वेदर्षीणां स्थापितस्तथ्यः । तथापि परतत्वाः परब्रह्मपरमात्मायाः करुणावरुणालयाः मातृ रूपम सर्वत्र सर्वाधिकं पूज्यं वेद शास्त्र सम्मतं च, तथा 'न मातुः परमस्ति दैवतम्।' अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम। विपदि किं करणीयं रमरणीयं चरण युगलमम्बायाः, मातापरागीयते। इत्यादिभिर्ह्रद्यैः पद्यैः मातृरूपेणेव ध्येयत्वं निश्चीयते। त्रिविधदावदग्धानां भव भवन पतितानां पीयूषवर्षः परित्रातुं बद्ध परिकरायाः मातुश्चरणयोः शरणागति इति च परतत्वबोधनैक धिषणानां चित्संवित्स्वरूप लब्धानां निगमागमादि सार हृदयाणां श्रीविद्यापीठस्य आचार्याणां सम्यक् प्रकारेण विनिश्चितम्। अस्याः पारम्पर्याः देवीपर्व दिनानाम् विशिष्ट महत्वं मन्यते। अस्य क्रमेण सांवत्सिरक नवरात्र महोत्सव अपि अत्यंत महत्वपूर्णं मन्यन्ते।

#### अस्मिन महोत्सवे समागत्य गुरुपीठाचार्याणां शुभाशीर्वादं संलभ्य परम पुण्यस्य भाजनं भवन्तु, इति शुभामन्त्रणम्।

जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है — इत्यादि श्रुति वाक्यों के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति और संहार ब्रह्मात्म शक्ति अर्थात् ब्रह्म की सामर्थ्य ब्रह्माभिन्न पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी के ही धर्म जाने जाते हैं। उत्पत्ति द्वारा कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति, स्थिति द्वारा उपासना मार्ग या भिक्तमार्ग और संहार द्वारा ज्ञानमार्ग (ज्ञानकाण्ड) का और तदनुसार त्रिदेवों का निर्णय किया जाता है। इसी आधार पर उनकी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि संज्ञा क्रम से होती है। ब्रह्माण्ड की एकमेव और मूल अधिष्ठान स्वरूपा पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी लिंगत्रय भेद से सर्वथा अस्पृष्ट हैं और सिच्चदानन्दैक विग्रह मात्र हैं, यह प्राचीन महर्षियों, वेद दृष्टा ब्रह्वृचाख्य वेद पुरुषों का सुस्थापित सिद्धान्त है। फिर भी, परतत्व परब्रह्म परमात्मा का मातृ स्वरूप ही यत्र—तत्र सर्वत्र और सर्विधिक पुज्य है तथा शास्त्र सम्मत है।

शास्त्र वाक्य हैं कि माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। 'कोई माता अपने अपराधी पुत्र की उपेक्षा नहीं करती। ' विपत्ति काल में श्रीमाता के चरणों का स्मरण करना चाहिये। इत्यादि प्रमाणों से मातृ रूप के ध्यान का ही निश्चय किया जाता है। त्रिविध तापो से संतप्त भवसागर में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए अमृतवर्षा करने वाली माँ भगवती के श्री चरणों की शरणागित ही एकमात्र मार्ग है यही सर्वशास्त्र निष्णात परतत्वैक निष्ठ चित्संवित् स्वरूप लब्ध निगमागमादि सार हृदय श्री विद्यापीठ के आचार्यों का दृढ़ निश्चय है। उक्त परम्परा में नवरात्रादिक देवी पर्वों का विशेष महत्व है। इस क्रम में सांवत्सरिक नवरात्र चैत्र नवरात्र पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है।

#### सांवत्सरिक (वार्षिक) नवरात्र महोत्सव

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार दिनांक ९ अप्रैल २०२४ नवरात्रारंभ कलश स्थापन, महाआरती सायं ७:३० बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल द्वितीया / तृतीया बुधवार दिनांक १० अप्रैल २०२४ महाआरती सायं ७:३० बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल तृतीया / चतुर्थी गुरूवार दिनांक ११ अप्रैल २०२४ महाआरती सायं ७:३० बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल चतुर्थी / पंचमी शुक्रवार दिनांक 12 अप्रैल २०२४ श्रीमाता ललिता पंचमी, महाआरती सायं 7:30 बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल पंचमी / षष्ठी शनिवार दिनांक 13 अप्रैल २०२४ महाआरती सायं 7:30 बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल षष्ठी / सप्तमी रविवार दिनांक १४ अप्रैल २०२४ श्रीमाता यमुना षष्ठी, महाआरती सायं ७:३० बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल सप्तमी / अष्टमी सोमवार दिनांक 15 अप्रैल २०२४ महाअष्टमी महाआरती रात्रि ९:०० बजे

वि०सं० २०८१ बसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल अष्टमी / नवमी मंगलवार दिनांक 16 अप्रैल २०२४ महाआरती सायं ७:०० बजे नवरात्र विसर्जन, सरस्वती पूजनम्,

महाप्रसाद भण्डारा रात्रि 8:00 बजे से महाप्रसाद स्थल : यज्ञशाला सत्संग भवन श्रीपीठ श्रीजी मन्दिर, बड़ी हवेली महाराज श्री की ठेक, गताश्रम टीला, मथुरा

इस महोत्सव में सम्मिलित होकर गुरुपीठ के आचार्यों का शुभाशीर्वाद प्राप्त कर परम पुण्य के भागी बनें। यही हमारा शुभ आमंत्रण है।

भवन्निट:

अखण्ड भूमण्डलाचार्य प्रातः स्मरणीय अनन्त श्री विभूषिताचार्य श्री श्री शीचन्द्राचार्य महाराज्ञानां वंशावतंस

तिलकायत प्रज्ञान बाबा मो० 8266996012 श्री श्रीजी महाराज की जय।।
 श्री गुरूजी महाराज की जय।।

श्री गोपाल जी महाराज की जय।।
 श्री बाबा महाराज की जय।।

#### धर्मोपदेश

शाखां शिखां च पुण्ड्रं च समयाचारमेव च। पूर्वेराचरितं कुर्यादन्यथा पतितो भवेत् ।। (विष्णु स्मृति)

स्व शाखा, शिखा और तिलक एवं आचार अपने पूर्व पुरुषों (पूर्वजों) द्वारा आचिरत ही करना चाहिये और इसमें पूर्व से पूर्व की उत्तरोत्तर प्रकृष्टता है। अर्थात् पिता से अधिक दादा और दादा से परदादा आदि। मन महाराज कहते हैं—

> 'येनास्यपितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्गं तेनं गच्छन्न रिष्यते ।'

यदि शास्त्रोक्त मार्ग बहुत से दीखें तो जिस मार्ग पर बाप—दादा—परदादा आदि गये हैं उसी मार्ग से आप भी जायें अर्थात् जो कुछ वे करते आये हैं वही आप भी करें। उस मार्ग से जाने से दुःख नहीं होता। इसमें बाप—दादा—परदादा आदि की उत्तरोत्तर प्रकृष्टता (Superiority) है।

धर्म एव हन्तो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्म हतो वधीत् ।। न सीदन्निप धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् । अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ।। नाधर्मश्चिरतो लोके सद्यः फलित गौरिव । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तिति ।। यदि नात्मिन पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु । न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ।।

(मनुस्मृति)

आदि प्रजापित भगवान मनुमहाराज कहते हैं कि जो धर्म का नाश करता है उसका नाश धर्म कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। अतः हासित धर्म नहीं हमारा हास न कर दे इस भय से धर्म का हनन कभी न करना चाहिये अर्थात् अपने स्वाभाविक कर्मों का त्याग कभी न करना चाहिये (जैसे स्वाध्याय, तप, अध्ययन और दान जो ब्राह्मण के कर्म हैं—उनका त्याग ब्राह्मण कदापि न करे)। पापी अधर्मी की निश्चय ही कुगति होती है ऐसा समझकर पुरुष को चाहिये कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का त्याग कदापि न करें। जैसे बोया हुआ बीज तत्काल ही फल नहीं देता, वैसे ही किया हुआ अधर्म भी तत्काल ही फल नहीं देता, किंतु किया हुआ अधर्म निश्चय ही उसके कर्ता को समूल नष्ट कर देता है। जो कर्ता के जीवन काल में अधर्म का फल नहीं मिलता, तो पुत्र/पौत्रों को मिलता है, बात यह है कि किया हुआ अधर्म उसके कर्ता को बिना फल दिये नहीं छोड़ता। (ऐसा ही धर्म के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये)।

।। जय जय श्रीजी परम कृपालु, शिवकामेश्वर वृहद् गोपाल ।। अखण्डभूमण्डलाचार्य श्री वैदिक सनातन सद्धर्म मार्ग संरक्षक निगमागम सार हृदय माथुर चतुर्वेद ब्राह्मणानां कुलगुरु श्री वैदिक सत्सम्प्रदायनिष्ठ प्रातः स्मरणीय श्री श्री शीलचन्द्राचार्य महाराज्ञानां ऊर्ध्वाम्नाय श्रीपीठ श्री श्रीजी मंदिर, बडी हवेली, श्रीजी दरबार

#### उत्तिष्ठमा स्वप्त अग्निमिच्छध्वं भारताः।

राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयुजोषसः। (अरुणोपनिषद्)

जागृत सुप्त न हो, ज्योति प्रसन्न हो, कामनाओं अथवा इच्छाओं को भरम करो, अमृत ग्रहण करो तथा शिव के साथ मिलन करो जो उमा के साथ रमण कर रहे हैं और इसमें सूर्य अग्नि की सहायता लो ।

हे श्री विद्योपासकाः! उत्तिष्ठत उपास्तिक्रमे प्रवर्तध्वम्। मा स्वप्त प्रमत्ता मा भूत, अन्तर्भावितव्यथौ वा कुण्डलिनीमिच्छध्वं इच्छादण्डे नाहत्येत्थापयध्वम्। सूर्येण सयुजाविशुद्धयनाहत् चक्रयोर्मध्यवर्ति सूर्य सहितेन तेनाग्निना। उषसोदग्धस्य द्रुतस्येति यावत्। सोमस्य उमया राजराजेश्वर्या सहितस्य राज्ञो राजराजेश्वरस्य सहस्रारीयचन्द्रमण्डलान्तर्गतस्य वा। अर्थादमृतेन तृप्तासो भवत तृप्यत। अग्निकुण्डलिनीमुत्थाप्य सूर्यकुण्डलिन्या संयोज्य ताभ्यां चन्द्रमण्डल शिवशक्तिसामरस्येन द्रावयित्वातदुत्थामृतधाराभिर्द्विसप्तितसहस्र नाडी मार्गानापूर्य तृप्ता भवतेत्यर्थः।

हे श्रीविद्योपासक उठों ! अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो । प्रमाद में मत पड़ो जागृत रहो, जिससे कुण्डिलिनी जागृत रहे। सुप्त न हो, उसे भी सुप्त न होने दो। अग्नि—स्वाधिष्ठान की अग्नि इसे कुण्डिलिनी में रूपान्तिरत करो। इच्छा अर्थात् इसे अपनी इच्छा शिक्त से ऊर्ध्व करो। सूर्य अग्नि की सहायता से अर्थात् सूर्य जो अनाहत विशुद्धि के बीच में है और अग्नि जिसके साथ है। परम शिव चन्द्रविम्ब में उमा के साथ है। अर्थात् कुण्डिलिनी अग्नि को प्रज्वित कर तथा कुण्डिलिनी को सूर्य के साथ एक कर तथा इन दोनों को चन्द्रबिम्ब तक पहुंचाकर फिर शिव तथा शिक्त के साथ मिलन करा देते हैं। तब इस मिलन के परिणाम स्वरूप 72 हजार नाड़ियाँ अमृत की धाराओं से पुष्ट हो जाती हैं।

#### "ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद् वैदिको धर्मः तदधीनत्वाद् वर्णाश्रम भेदानाम।।"

आचार्यों ने कहा है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रम भेद उसी के अधीन हैं। अतः ब्राह्मणत्व की रक्षा करो और सनातन संस्कृति का संरक्षण करो।

"'ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं, न कामार्थाय जायते । ब्राह्मण्यं बहुभिरवाप्तये तपोभिस्तल्लब्ध्वा न रतिपरेण हेलितव्यं । स्वाध्याये तपसि दमे च नित्ययुक्तः क्षेमार्थी कुशलपरः सदा यतस्व ।।" ( महाभारत शांतिपर्व )

बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या करने से ब्राह्मण का शरीर मिलता है। उसे पाकर विषयानुराग में फंसकर उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए । अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कुशलप्रद कर्म में संलग्न हो सदा स्वाध्याय, तपस्या और इन्द्रिय संयम में पूर्णतः तत्पर रहने का प्रयत्न करो। ......

#### वेदवेदांगविन्नाम सर्वभूताभयप्रदः ।

अहिंसा सत्यवचन क्षमाचेति विनिश्चितम् । ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदाना धारणापि च ।।

(महाभारत आदिपर्व, पौलोम पर्व)

— ब्राह्मण वेदवेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है, अहिंसा सत्यभाषण क्षमा और वेदों का स्वाध्याय ये निश्चय ही ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। प्रवचन

श्रृद्धेय श्रीः श्रीकान्त श्रीजी महाराज 'वेदान्त भूषण'

### वेदमाता गायत्री / सावित्री

#### 'गायंतस्त्रायसे देवि तद्गायत्रीति गद्यसे।'

जो प्राणों की रक्षा करती है, जिसके सद्अनुष्ठान से जीवन जीवन बनता है, जो गाने वालों की, उसका निरन्तर अभ्यास करने वालों की, त्रिविध ताप से रक्षा करती है, वह गायत्री है।

### तत्सवितुर्वरैण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।। (ऋग्वेद ३।६२।१०)

ये गायत्री मंत्र है इस गायत्री मंत्र के तीन पाद और २४ अक्षर हैं। गायत्री के तीन पाद हैं—

प्रथम पाद है : "भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर ह वा एकं गायत्र्यै पदमेतदु ह वास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद।"(वृह० 5।14।1)

भूमि अंतरिक्ष, द्यौ ये आठ अक्षर हैं। गायत्री के प्रथम पाद में भी आठ अक्षर हैं, 'वरेण्यम्' के स्थान में 'वरणीयम्' समझने से आठ अक्षर पूरे हो जाते हैं। अर्थात् तीनों लोक गायत्री का प्रथम पाद हैं। बृहदारण्यकी श्रुति है कि वह तीनों लोकों को जीतता है जो गायत्री के लोकत्रयी रूप इस प्रथम पाद की उपासना करता है।

#### द्वितीय पाद है:'ऋचो यजूंषि सामानि।'

ये आठ अक्षर हैं, गायत्रों के द्वितीय पाद में भी आठ अक्षर हैं अर्थात् तीनों वेद गायत्री का द्वितीय पाद है। बृहदारण्यकी श्रुति है कि वह वेदत्रयी के सम्पूर्ण फल को प्राप्त करता है जो गायत्री के वेदत्रयी रूप द्वितीय पाद की उपासना करता है।

#### तृतीय पाद हैः 'प्राणापान व्यान'

र्ये आठ अक्षर हैं। गायत्री के तृतीय पाद में भी आठ अक्षर हैं अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी गायत्री के तृतीय पाद में आते हैं। बृहदारण्यकी श्रुति है कि जो इस प्रकार उपासना करता है, वह सम्पूर्ण प्राणियों को जीतता है।

गायत्री का चौथा पाद तुरीय स्वरूप है जो रज तम आदि से पर दर्शनीय पद ब्रह्मरूप है। यही सर्वान्तरात्मा सूर्यादि रूप होकर सबके ऊपर तपता है। श्रुति कहती है कि वह इसी प्रकार श्री तथा यश से तपता है जो गायत्री के इस तुरीयपाद की उपासना करता है। भगवान ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—

#### भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विशाक्षरा तथा । गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु ।। (ब्र० यो० याज्ञ० २ ।६६)

भूर्भुवः स्वः ये तीन महाव्याहृतियां, चौबीस अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार स्वरूप हैं। ऋषि कहते हैं कि —

ब्रह्म गायत्रीति — ब्रह्मवै गायत्री। (शत० ब्रा० ८।५।३।७ एत०ब्रा०अ० १७ ख०५) ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्मैव चिद्पिणी। (गायत्री प्०)

गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित् रूपी ब्रह्म है। सेषा गायत्र्ये तस्मिस्तूरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्वैतत्सत्ये प्रतिष्ठितम्।

(बृ05 | 14 | 4)

श्रुति कहती है कि यह लोक त्रयी, वेदत्रयी, सर्वप्राणस्वरूप — त्रिपदा गायत्री इस चतुर्थ तुरीय पद में प्रतिष्ठित है इस प्रकार तुरीय चेतन रूप यह गायत्री प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्वयं ज्योतिः प्रत्यगात्मा रूप से स्थित है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकत्रयी वेदत्रयी और प्राणत्रयी वेद माता से ही उत्पन्न हैं—

गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी ।

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेहच पावनम्।। (याज्ञ० स्मृ०)

गायत्री वेद जननी है, पातक हारिणी है इससे अधिक पवित्र दिव्य वस्तु लोक और संसार में कोई भी नहीं है।

'गायत्री छन्दसां मातेति।' (महा० नारायणोपनिषद 15।1)

'गायत्री वेद माता हैं ।'

'गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच.... । (छा० ३।12।1)

यह सारी सृष्टि गायत्री हैं अथवा दृश्यमान जगत् की सारी सृष्टि में चर—अचर जो कुछ है, गायत्री हैं।

आयाहि वरदे देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी ।

गायत्री छन्दसां मातर्ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ।

ओम् गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदीँ चतुष्पद्यपदिस निह

पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति । (बृ०५ । 14 । 6)

हे गायत्री ! त्रैलोक्य पाद से तुम एक पाद वाली हो, त्रयी विद्या रूप द्वितीय पाद से द्विपदी हो, प्राणादि तृतीय पाद से तुम त्रिपदी हो, तुरीय रूप चतुर्थ पाद से तुम चतुष्पदी हो अर्थात् तुम्हारे अनेक पाद हैं।

जपनीय गायत्री मंत्र के सम्बन्ध में मनु महाराज कहते हैं कि-

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ।।

योऽधीतेहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।

सब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान ।। (मनु० २ ।८१-८२)

ओं भूर्भुवः स्वः पूर्वक सावित्री मन्त्र का जप ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। जो अधिकारी प्रतिदिन ओं भूर्भुवः स्वः पूर्वक सावित्री का नियम से तीन वर्ष पर्यन्त जप करता है वह अवश्य ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह वायु की तरह कामचारी होता है एवं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है।

धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों संध्याओं में वेदमाता गायत्री का जप करता है वह विधूत कल्मष हो जाता है। प्रतिग्रह के, दान लेने के, सभी दोषों से मुक्त हो जाता है, उसकी पापमयी मनोवृत्तियों का नाश होता है।

विधि यज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ।

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।। (मनु० 2 185)

दर्श पौर्णमासादि यज्ञ से प्रकृत प्रणवादि सहित गायत्री मन्त्र का जप दश गुना अधिक फल देता है। यह जप भी यदि उपांशु (जिसमें होठ न हिलें, केवल जिव्हा साध्य हो) तो शतगुणाधि फलदायी होता है और केवल मानस हो तो सहस्रगुना अधिक फल देने वाला होता है।

मनु महाराज आज्ञा करते हैं कि ब्राह्मण यदि प्रतिदिन कम से कम एक सहस्र (1000) गायत्री का जप करे तो एक मास में ही अभीष्ट सिद्धि को पाता है।

महर्षि विश्वामित्र मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं कि-

देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ।

भर्गो वरेण्यं तद् ब्रह्म धीमहीत्यथ उच्यते ।। (विश्वामित्र)

"उस तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है।"

### सूर्यार्घ्य विधि

भगवान आश्वालायन के अनुसार सूर्यार्घ्य दर्भपाणि अर्थात् हाथ में कुश लिए हुए सावित्री मन्त्र से तीन बार (अतिकाल होने पर चार बार) निवेदित करना चाहिए। जल से भरी अंजली को सूर्य के अभिमुख खड़े होकर ओंकार और व्याहृतियों के साथ

'असावादित्यो ब्रह्म।' कहते हुए अर्घ्य देना चाहिए।

यह आदित्य ही ब्रह्म है इसलिए प्रदक्षिणा पूर्वक घूमते हुए अर्घ्य जल का श्रद्धा से स्पर्श करना चाहिए । यही अर्ध्य निवेदन करना है। तदन्तर वेदमाता के स्वरूप का निम्न प्रकार ध्यान कर मौन होकर गायत्री जप करे।

गायत्री ध्यानम् (जप पूर्व उपस्थान)



मुक्ता, विदुम, हेम, नील, धवलच्छायैर्मुखैः तीक्ष्णैः। युक्तामिन्दु निबद्ध रत्नमुकुटां तत्वार्थवर्णात्मिकाम् ।। गायत्री वरदाभयांकुशकशा शुभ्रंकपालं गुणं । शखं चक्रमथारविन्द युगलं हस्तैः वहन्तीं भजे ।।

माँ गायत्री पांच मुख वाली हैं — मुक्ता अर्थात् मोती जैसा विद्रुम अर्थात् मूंगे जैसा, हेम अर्थात् सुवर्ण जैसा, नीलमणि जैसा, और धवल अर्थात् स्वच्छ। आपके तीन नेत्र हैं। आपके रत्न जटित मुकुट पर चन्द्रमा हैं और आपका श्री विग्रह मन्त्र वर्णात्मक है। वरद, अभय, अंकुश, कशा, शूल, कपाल, गुण, शंख, चक्र और कमल क्रमशः जिनके दायें और बांये हाथों में सुशोभित है उन वेदमाता ब्रह्मजननी माता गायत्री का में भजन करता हूँ आह्वान करता हूँ।

।। सावित्र्यै नमः ।। गायत्र्यै नमः ।।

#### संक्षिप्त नूतन यज्ञोपवीतधारणप्रयोगः

ब्रह्मचारी एक और गृहस्थ दो यज्ञोपवीत और उत्तरीय के आभाव में तीन यज्ञोपवीत धारण करें। यदि मलमूत्र त्यागते समय यज्ञोपवीत कान पर लपेटना भूल जांय तो नवीन यज्ञोपवीत धारण कर लें। श्रावणी—कर्म में पूजन किया हुआ यज्ञोपवीत न हो तो नूतन ही जल से शुद्ध कर एक(या दो) यज्ञोपवीत को दशवार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर नीचे लिखे मंत्रों से प्रत्येक सूत्र एवं ग्रंथि में देवताओं का आवाहन करें।

प्रथम तन्तौ ओमकारमावाहयामि। द्वितीयतन्तौ ओम् अग्निमावाहयामि। तृतीयतन्तौ ओम् सर्पानावाहयामि। चतुर्थतन्तौ ओम् सोममाबाहयामि। पञ्चमतन्तौ ओम् पितृनावाहयामि। पष्ठतन्तौ ओम् प्रजापतिमा वाहयामि। सप्तमतन्तौ ओम् अनिलमावाहयामि। अष्टमतन्तौ ओम् सूर्यमावाहयामि। नवमतन्तौ ओम् विश्वान् देवानावाहयामि। ग्रन्धि मध्ये : — ओम ब्रह्माणे नमः ओम ब्रह्माणमावाहयामि। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुमावाहयामि। ओम रुद्राय नमः ओम रुद्रमावाहयामि।

यज्ञोपवीतधारण विनियोगः ओम यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप् छन्दः श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठानाधिकार सिद्धयर्थम् नूतन यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः ।

ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः ।।

मन्त्रः

तत्पश्चात् पुराने जनेऊ को इस मन्त्र से शिर की ओर से निकाल दें - गच्छ सूत्र यथा सुखम्।

|| श्री गोपाल जी महाराज की जय |||| श्री बाबा महाराज की जय ||

।।श्री गुरूजी महाराज की जय।। ।। श्री कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि०सं० २०८१ चैत्र (मधुश्री) शुक्ल पक्ष शाके 1946 वसन्त–ग्रीष्म ऋत् ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य उत्तरायण–उत्तरगोले

| पत्र (मधुत्रा)              |            |             |        | -1 (1 | ત–યાબ ૠતુ                 |          |       |                |                         |                                                                                                                                                                                     | OCCIVI          | -1 1 0                                | *** ****                                    |                    |
|-----------------------------|------------|-------------|--------|-------|---------------------------|----------|-------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| तिथि नित्या<br>(श्रीविद्या) | तिथि       | समा<br>घं0ि |        | वार   | नक्षत्र                   | दिनांक   |       | चन्द्र<br>राशि | व्रत                    | तोत्सव                                                                                                                                                                              | Ī               |                                       |                                             |                    |
| अं कामेश्वरी                | प्रतिपदा   | 20.3        | 31     | मंगल  | रेवती<br>07.32<br>अश्विनी | 09.04.   | - 1   | मेष<br>07.32   | ! नव<br>वा<br>झूर<br>32 | श्रीनववर्षारम्भ, कलशस्<br>नवरात्रारम्भ श्रीपीठ, श्रीधाम<br>वासन्त चक्रान्तर्गत, गुडी<br>झूलेलाल जयन्ती, पंचक समाप<br>32, सर्वार्थ—अमृत सिद्धि योग<br>से 29.07, वक्री मीन में बुध 15 |                 | मथुरा,<br>पड़वा,<br>त ०७.<br>०७.32    |                                             |                    |
| आं भगमालिनी                 | ो द्वितीया | 17.3        | 32     | बुध   | भरणी                      | 10.04.   | 24    | मेष            | स                       | र्वार्थ रि                                                                                                                                                                          | सेद्धि य        | गेग 27.                               | <u> </u>                                    | 0.22               |
| इं नित्यक्लिना              |            | 15.0        |        | गुरू  | कृतिका                    | 11.04.   | 24    | वृष<br>08.40   | श्री                    | श्री मत्स्य जयन्ती, सौभाग्य तृती<br>गणगौर पूजन, भद्रा 26.03 से                                                                                                                      |                 |                                       | ातीया,                                      |                    |
| ईं भेरुण्डा                 | चतुर्थी    | 13.1        | 12     | शुक   | रोहिणी                    | 12.04.   | 24    | वृष            | श्री                    | गणे                                                                                                                                                                                 |                 | नक च                                  | तुर्थी, भद्र                                | T 28.              |
| उं वहिवासिनी                | पंचमी      | 12.0        | )4     | शनि   | मृगशिरा                   | 13.04.   |       | मिथुन<br>12.44 |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |                                       | द्रा 13.12<br>ंज्ञक) 21                     |                    |
| ऊं<br>महावज्रेश्वरी         | षष्टी      | 11.4        | 14     | रवि   | आर्द्रा                   | 14.04.   | 24    | मिथुन          | श्री                    | यमुना                                                                                                                                                                               | षष्टी म         | नहोत्सव                               | , यमुनापू<br>गुण्यकाल                       | रूजनम्             |
| ऋं शिवदूती                  | सप्तमी     | 12.1        | 12     | सोम   | पुनर्वसु                  | 15.04.   | - 1   | कर्क<br>20.39  | भद्र                    | द्रा 12                                                                                                                                                                             |                 | 24.43,                                | सर्वार्थ                                    | सिद्धि             |
| ऋृं त्वरिता                 | अष्टमी     | 13.2        | 24     | मंगल  | पुष्य                     | 16.04.   | 24    | कर्क           | मह<br>श्री<br>अः        | श्री दुर्गाष्टमी, निशीथ पूजनम्<br>महाआरती रात्रि ०९:३० बजे, श्रीपीट                                                                                                                 |                 |                                       | गीपीठ,<br>मथुरा,<br>नयन्ती                  |                    |
| लृं कुलसुन्दरी              | नवमी       | 15.1        | 14     | बुध   | आश्लेषा                   | 17.04.   | 24    | कर्क           | पूर्<br>श्री<br>वि      | जनम्,<br>ोजी<br>सर्जन                                                                                                                                                               | नवराः<br>मंदिर, | त्र <sup>े</sup> विस<br>महाअ<br>ग भोज | ाहोत्सव,<br>र्जनम्, १<br>ारती, न<br>नम् (भण | श्रीपीठ<br>गवरात्र |
| लृं नित्या                  | दशमी       | 17.3        | 32     | गुरू  | आश्लेषा                   | 18.04.   | - 1   | सिंह<br>07.57  | - 1                     | धर्मर                                                                                                                                                                               | गज दश           | ामी                                   |                                             |                    |
| एं नीलपताका                 | एकादशी     | 20.0        | )5     | शुक   | मघा                       | 19.04.   | 24    | सिंह           | एव                      | ग्रादर्श                                                                                                                                                                            | ो वृन्दा        | वन, भ                                 | वत, फूर<br>द्रा 06.4<br>भ 19.03             | 18 से              |
| ऐं विजया                    | द्वादशी    | 22.4        | 12     | शनि   | पूर्वा<br>फाल्गुनी        | 20.04.   | - 1   | कन्या<br>20.51 | ਵਿ <u>ਿ</u>             |                                                                                                                                                                                     | ोत्सव,          |                                       |                                             |                    |
| ओं सर्वमंगला                | त्रयोदशी   | 25.1        | 11     | रवि   | उत्तरा<br>फाल्गुनी        | 21.04.   | 24    | कन्या          | सि<br>सि<br>मह          | प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, सर्वाध<br>सिद्धि योग 06.12 से 30.11, अमृत<br>सिद्धि योग 17.08 से 30.11, श्री<br>महावीर जयन्ती                                                           |                 |                                       | अमृत<br>।, श्री                             |                    |
| औं<br>ज्वालामालिनी          | चतुर्दशी   | 27.2        | 26     | सोम   | हस्त                      | 22.04.   | 24    | कन्या          | शि                      | शिवदमनक चतुर्दशी, भद्रा 27.26                                                                                                                                                       |                 | 26 से                                 |                                             |                    |
| अं चित्रा                   | पूर्णिमा   | 29.1        | 18     | मंगल  | चित्रा                    | 23.04.   |       | तुला<br>09.19  | देव                     | श्री हनुमान जयन्ती, चैत्री पूरि<br>देवीपर्व, सत्यव्रत, वैशाख र<br>प्रारंभ, भद्रा 16.26 तक                                                                                           |                 | र्णिमा,<br>स्नान                      |                                             |                    |
| तिथि                        | दिनांक     |             | सूर्यो | दय    | सूर्यास्त                 | राहुका   | ल  वा | र  क           | गल। र                   | प्तमय                                                                                                                                                                               | बुध             | दिवा                                  | 12.00-                                      | 01.30              |
| प्रतिपदा                    | 09.04.2024 | 1           | 06.2   |       | 18.55                     | रवि      | साय   |                | 1.30-0                  |                                                                                                                                                                                     | गुरु            | दिवा                                  | 01.30-                                      |                    |
| अष्टमी                      | 16.04.2024 |             | 06.1   |       | 18.58                     | सोम      | प्रात |                | 7.30-0                  |                                                                                                                                                                                     | शुक्र           | प्रातः                                | 10.30-                                      |                    |
| पूर्णिमा                    |            |             | 06.11  |       | 19.02                     | <u> </u> |       | वा 03.00·      |                         |                                                                                                                                                                                     | _               | प्रातः                                | 09.00-                                      |                    |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।। ।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

# कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 अक्ष ग्रीष्म ऋतु सूर्य उत्तरायणे–उत्तरागोले

वि0सं0 2081 वैशाख (माधव) कृष्ण पक्ष

| पराजि (नावप)       | 92991 941 |                   |      | प्राप्त ऋर्        | ત્ર      | ٧٢٨              | उत्तरायग—उत्तरागाल                                                                                                           |
|--------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथि नित्या        | तिथि      | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र<br>राशि   | व्रतोत्सव                                                                                                                    |
| अं चित्रा          | प्रतिपदा  | 30.00             | बुध  | स्वाति             | 24.04.24 | तुला             | मेष में शुक्र 23.59                                                                                                          |
| औं<br>ज्वालामालिनी | प्रतिपदा  | 06.46             | गुरु | विशाखा             | 25.04.24 | वृश्चिक<br>20.01 | सर्वार्थ सिद्धि योग 26.24 से                                                                                                 |
| ओं सर्वमंगला       | 1         | 07.46             | शुक  | अनुराधा            | 26.04.24 | वृश्चिक          | भद्रा 20.06से, सर्वार्थ सिद्धि योग                                                                                           |
|                    |           | 07.40             |      | J                  | 20.04.24 | 912997           | 27.40 तक                                                                                                                     |
| ऐं विजया           | तृतीया    | 08.18             | शनि  | ज्येष्टा           | 27.04.24 | धनु<br>28.28     | भद्रा 08.18 तक, चतुर्थी व्रत<br>चन्द्रोदय रात्रि 22.33                                                                       |
| एं नीलपताका        | चतर्थी    | 08.22             | रवि  | मूल                | 28.04.24 | धनु              | सर्वार्थ सिद्धि योग ०६.०६ से २८.४९,                                                                                          |
| ,                  | '3 ''     |                   |      | ,                  |          |                  | शुक्रास्त 20.49                                                                                                              |
| लूं नित्या         | पंचमी     | 07.57             | सोम  | पूर्वाषाढ़ा        | 29.04.24 | धनु              |                                                                                                                              |
| लृं कुलसुन्दरी     | षष्ठी     | 07.05             | मंगल | उत्तराषाढ़ा        | 30.04.24 | मकर              | भद्रा 07.05 से 18.29, अगस्त्य तारा                                                                                           |
|                    |           |                   |      |                    |          | 10.37            | अस्त 24.54                                                                                                                   |
| _                  | सप्तमी    | 29.46             | मंगल | _                  | _        | _                | सप्तमी क्षय                                                                                                                  |
| ॠं त्वरिता         | अष्टमी    | 28.01             | बुध  | श्रवण              | 01.05.24 | मकर              | शीतला पूजा, बूढ़ा बासोड़ा, वृष में<br>गुरु 13.01                                                                             |
| ऋं शिवदूती         | नवमी      | 25.53             | गुरू | धनिष्टा            | 02.05.24 | कुम्भ<br>14.33   | पंचक प्रारंभ 14.33                                                                                                           |
| ऊं<br>महावजेश्वरी  | दशमी      | 23.24             | शुक  | शतभिषा             | 03.05.24 | कुम्भ            | भद्रा 12.41 से 23.24                                                                                                         |
| उं वि्हवासिनी      | एकादशी    | 20.39             | शनि  | पूर्वा<br>भाद्रपदी | 04.05.24 | मीन<br>16.38     | बरूथिनी एकादशी व्रत, श्री<br>वल्लभाचार्य जयन्ती                                                                              |
| ईं भेरुण्डा        | द्वादशी   | 17.42             | रवि  | उत्तरा<br>भाद्रपदी | 05.05.24 | मीन              | प्रदोष व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग 06.01<br>से 19.57                                                                           |
| इं नित्यक्लिना     | त्रयोदशी  | 14.40             | सोम  | रेवती              | 06.05.24 | मेष              | पंचक समाप्त 17.43, भद्रा 14.40 से                                                                                            |
|                    |           |                   |      |                    |          | 17.43            | 25.10, मास शिवरात्रि                                                                                                         |
| आं<br>भगमालिनी     | चतुर्दशी  | 11.41             | मंगल | अश्विनी            | 07.05.24 | मेष              | पितृकार्ये अमावस्या, सर्वार्थ—अमृत<br>सिद्धि योग 06.00 से 15.33                                                              |
| अं कामेश्वरी       | अमावस्या  | 08.51             | बुध  | भरणी               | 08.05.24 | वृष<br>19.07     | देवकार्ये अमावस्या, श्री शुकदेव<br>जयन्ती, वेदान्त उपनिषद पाठ,<br>श्रीपीठ, बड़ी हवेली, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 13.34 से 29.58 |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल। समय    | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 24.04.2024 | 06.10    | 19.02     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 01.05.2024 | 06.04    | 19.06     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 08.05.2024 | 05.59    | 19.10     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।।

।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि०सं० २०८१ वैशाख (माधवश्री) शक्ल पक्ष शाके 1946

ईस्वी सन् 2024—25 सर्य उत्तरायण—उत्तरगोले

| वैशाख (माधवश्री     | ।) शुक्ल प | क्षि              |      | ग्रा          | ष्म ऋतु  |                  | सूर्य उत्तरायण—उत्तरगोले                                                                                                               |
|---------------------|------------|-------------------|------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या          | तिथि       | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र       | दिनांक   | चन्द्र राशि      | व्रतोत्सव                                                                                                                              |
| अं कामेश्वरी        | प्रतिपदा   | 06.21             | गुरु | कृतिका        | 09.05.24 | वृष              | चन्द्रदर्शन, पाराशर ऋषि जयन्ती,<br>पाराशर गीता पाठ – पाराशर स्मृति,<br>शिवाजी जयन्ती,                                                  |
| _                   | द्वितीया   | 28.18             | गुरु | _             | _        | _                |                                                                                                                                        |
| आं भगमालिनी         | तृतीया     | 26.50             | शुक  | रोहिणी        | 10.05.24 | मिथुन<br>22.26   | श्री परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया,<br>त्रेतायुगादिः, श्री मातंगी महाविद्या<br>जयन्ती, रोहिणी व्रत मेष में बुध 18.14                    |
| इं नित्यक्लिना      | चतुर्थी    | 26.04             | शनि  | मृगशिरा       | 11.05.24 | मिथुन            | भद्रा 14.22 से 26.04                                                                                                                   |
| ईं भेरुण्डा         | पंचमी      | 26.04             | रवि  | आर्द्रा       | 12.05.24 | कर्क<br>29.05    | श्री आदिशंकराचार्य जयन्ती, श्री<br>सूरदास जयन्ती                                                                                       |
| उं वह्निवासिनी      | षष्ठी      | 26.50             | सोम  | पुनर्वसु      | 13.05.24 | कर्क             | सर्वार्थ सिद्धि योग 11.24 से 29.56                                                                                                     |
| ऊं महावज्रेश्वरी    | सप्तमी     | 28.19             | मंगल | पुष्य         | 14.05.24 | कर्क             | गंगा सप्तमी, श्री रामानुजाचार्य<br>जयन्ती भद्रा 28.19 से सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 29.55, वृष संक्रान्ति (विष्णुपदी<br>संज्ञक) 17.54      |
| ऋं शिवदूती          | अष्टमी     | 30.00             | बुध  | अश्लेषा       | 15.05.24 | सिंह<br>15.25    | देवी श्री बगलामुखी महाविद्या जयन्ती,<br>भद्रा 17.18 तक                                                                                 |
| ऋृं त्वरिता         | अष्टमी     | 06.23             | गुरु | मघा           | 16.05.24 | सिंह             | श्री जानकी नवमी                                                                                                                        |
| लृं कुलसुन्दरी      | नवमी       | 08.49             | शुक  | पूर्वा फा0    | 17.05.24 | कन्या<br>28.05   |                                                                                                                                        |
| लृं नित्या          | दशमी       | 11.23             | शनि  | उत्तरा<br>फा0 | 18.05.24 | कन्या            | भद्रा 24.39 से                                                                                                                         |
| एं नीलपताका         | एकादशी     |                   | रवि  | हस्त          | 19.05.24 | कन्या            | मोहिनी एकादशी व्रत, भद्रा 13.50<br>तक, सर्वार्थ—अमृत सिद्धि योग 05.53<br>से 27.16, वृष में शुक्र                                       |
| ऐं विजया            | द्वादशी    | 15.59             | सोम  | चित्रा        | 20.05.24 | तुला<br>16.35    | सोम प्रदोष व्रत, श्री छिन्नमस्ता<br>महाविद्या जयन्ती                                                                                   |
| ओं सर्वमंगला        | त्रयोदशी   | 17.40             | मंगल | स्वाति        | 21.05.24 | तुला             | भद्रा 23.43 से, श्री नृसिंह जयन्ती                                                                                                     |
| औं ज्वाला<br>मालिनी | चतुर्दशी   | 18.48             | बुध  | स्वाति        | 22.05.24 | वृश्चिक<br>26.56 | भद्रा 18.48 से                                                                                                                         |
| अं चित्रा           | पूर्णिमा   | 19.23             | गुरु | विशाखा        | 23.05.24 | वृश्चिक          | पूर्णिमा व्रत, सत्यव्रत, श्री कूर्म जयन्ती,<br>श्री बुद्ध जयन्ती, वैशाख स्नान पूर्ण,<br>भद्रा 07.10 तक, सर्वार्थ सिद्ध योग<br>09.15 से |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | न ।वार | काल। समय    | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 09.05.2024 | 05.58    | 19.10     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 14.05.2024 | 05.56    | 19.13     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 23.05.2024 | 05.52    | 19.18     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 पक्ष ग्रीष्म ऋतु सूर्य उत्तरायण–उत्तरगोले

वि0सं0 2081 ज्येष्ठ (शुक्रश्री) कृष्ण पक्ष

| ज्वल (सुप्रभा)                  | ١١٩١ - ځ- |                   |       | ग्राज्य मध्यु      |          | तून उत्तातान  | ~I—0((IX•II(d)                                                                                               |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या                      | तिथि      | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि   | व्रतोत्सव                                                                                                    |
| अं चित्रा                       | प्रतिपदा  | 19.25             | शुक्र | अनुराधा            | 24.05.24 | वृश्चिक       | सर्वार्थ सिद्धि योग 10.11<br>तक, रोहिणी तपनकाल प्रारंभ                                                       |
| औं<br>ज्वालामालिनी              | द्वितीया  | 18.58             | शनि   | ज्येष्टा           | 25.05.24 | धनु<br>10.36  | श्री नारद जयन्ती, नारद<br>गीता पाठ, वीणा दान                                                                 |
| ओं सर्वमंगला                    | तृतीया    | 18.06             | रवि   | मूल                | 26.05.24 | धनु           | गणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय<br>रात्रि 22.23, भद्रा 06.36 से<br>18.06, सर्वार्थ सिद्धि योग<br>05.51 से 10.36 |
| ऐं विजया                        | चतुर्थी   | 16.54             | सोम   | पूर्वाषाढ़ा        | 27.05.24 | मकर           |                                                                                                              |
|                                 |           |                   |       |                    |          | 16.05         |                                                                                                              |
| एं नीलपताका                     | पंचमी     | 15.24             | मंगल  | उत्तराषाढ़ा        | 28.05.24 | मकर           |                                                                                                              |
| लृं नित्या                      | षष्ठी     | 13.40             | बुध   | श्रवण              | 29.05.24 | कुंभ<br>20.06 | भद्रा 13.40 से 24.44, पंचक<br>प्रारंभ 20.06                                                                  |
| लृं कुलसुन्दरी                  | सप्तमी    | 11.44             | गुरु  | धनिष्टा            | 30.05.24 | कुंभ          | कालाष्टमी,                                                                                                   |
| ऋृं त्वरिता                     | अष्टमी    | 09.38             | शुक   | शतभिषा             | 31.05.24 | मीन<br>23.10  | गुरु उदय 26.51, वृष में बुध<br>12.13                                                                         |
| ऋं शिवदूती+<br>ऊं महावज्रेश्वरी | नवमी      | 07.24             | शनि   | उत्तरा<br>भाद्रपदी | 01.06.24 | मीन           | भद्रा 18.16 से 29.05, मेष में<br>मंगल 15.37                                                                  |
| _                               | दशमी      | 29.05             | शनि   | _                  | _        | _             | दशमी क्षय                                                                                                    |
| उं वह्निवासिनी                  | एकादशी    | 26.41             | रवि   | रेवती              | 02.06.24 | मेष<br>25.41  | सर्वार्थ सिद्धि योग 25.41 से<br>29.49, पंचक समाप्त 25.41                                                     |
| ईं भेरुण्डा                     | द्वादशी   | 24.18             | सोम   | अश्विनी            | 03.06.24 | मेष           | अपरा एकादशी व्रत, बुध<br>अस्त 18.16                                                                          |
| इं नित्यक्लिना                  | त्रयोदशी  | 22.01             | मंगल  | भरणी               | 04.06.24 | वृष<br>28.14  | भौम प्रदोष व्रत, मास<br>शिवरात्रि, भद्रा 22.01 से,<br>सर्वार्थ सिद्धि योग 22.35 से                           |
| आं भगमालिनी                     | चतुर्दशी  | 19.55             | बुध   | कृतिका             | 05.06.24 | वृष           | भद्रा 08.57 तक, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग 29.49 तक                                                              |
| अं कामेश्वरी                    | अमावस्या  | 18.07             | गुरु  | रोहिणी             | 06.06.24 | वृष           | देविपतृकार्ये अमावस्या,<br>वटसावित्री व्रत, शनि जयन्ती,<br>संत ज्ञानेश्वर जयन्ती                             |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 24.05.2024 | 05.51    | 19.18     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 31.05.2024 | 05.49    | 19.22     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 06.05.2024 | 05.49    | 19.24     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।।

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

# कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 पक्ष ग्रीष्म–वर्षा सूर्य उत्तर-दक्षिणायणे –उत्तरगोले

वि0सं0 2081

ज्येष्ट (शुक्रश्री) शुक्ल पक्ष

| 10 (3/1/11)                                      | 100      |                   |       | T                  | <u> </u> | <del>^</del>   |                                 |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------|
| तिथिनित्या                                       | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतात्सव                       |
| अं कामेश्वरी                                     | प्रतिपदा | 16.45             | शुक्र | मृगशिरा            | 07.06.24 | मिथुन<br>07.56 | करवीर व्रत, चन्द्रदर्शन         |
| आं भगमालिनी                                      | द्वितीया | 15.56             | शनि   | आर्द्रा            | 08.06.24 | मिथुन          | रम्भा तृतीया                    |
| इं नित्यक्लिना                                   | तृतीया   | 15.44             | रवि   | पुनर्वसु           | 09.06.24 | कर्क           | श्रीमहाराणा प्रताप जयन्ती,      |
|                                                  |          |                   |       |                    |          | 14.07          | भद्रा 27.55 से, स0 सिद्धि       |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | योग 20.21 से, रविपुष्य योग      |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | 20.21 से 29.49                  |
| इं भेरुण्डा                                      | चतुर्थी  | 16.15             | सोम   | पुष्य              | 10.06.24 | कर्क           | भद्रा १६.१५ तक, सर्वार्थ        |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | सिद्धि योग 21.40 तक             |
| ईं वहिवासिनी                                     | पंचमी    | 17.27             | मंगल  | आश्लेषा            | 11.06.24 | सिंह           | सर्वार्थ सिद्धि योग 05.49 से    |
|                                                  |          |                   |       |                    |          | 23.39          | 23.39 तक, श्रुति पंचमी          |
| उं महावज्रेश्वरी                                 | षष्ठी    | 19.17             | बुध   | मघा                | 12.06.24 | सिंह           | जामित्र षष्ठी, अरण्य षष्ठी,     |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | विन्ध्यवासिनी पूजा, मिथुन में   |
| . 0                                              |          |                   |       |                    |          |                | शुक्र 18.30                     |
| ऊं शिवदूती                                       | सप्तमी   | 21.33             | गुरु  | पूर्वा फाल्गुनी    |          | सिंह           | भद्रा 21.33 से                  |
| ऋं त्वरिता                                       | अष्टमी   | 24.04             | शुक   | उत्तरा             | 14.06.24 | कन्या          | भद्रा १०.१८ तक, श्री धूमावती    |
|                                                  |          |                   |       | फाल्गुनी           |          | 11.55          | महाविद्या जयन्ती, स० सिद्धि     |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | योग 26.19 से, मिथुन             |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | संक्रान्ति (षडशीति मुखा         |
| <del>=====================================</del> | नवमी     | 00.00             | शनि   |                    | 45.00.04 | - NI           | संज्ञक) 24.27<br>महेश नवमी      |
| ॠं कुलसुन्दरी                                    | नपमा     | 26.32             | राग   | उत्तरा<br>फाल्पुनी | 15.06.24 | कन्या          | नहरा गपना                       |
| लुं नित्या                                       | दशमी     | 26.44             | रवि   | हस्त               | 16.06.24 | तुला           | सर्वार्थ—अमृत सिद्धि योग ०५.    |
| leg integr                                       | 931111   | 20.44             | I (19 | [670]              | 10.00.24 | 24.35          | 49 से 11.13, श्री गंगा          |
|                                                  |          |                   |       |                    |          | 24.55          | दशहरा, बटुक भैरव ज0             |
| लुं नीलपताका                                     | एकादशी   | 30.00             | सोम   | चित्रा             | 17.06.24 | तुला           | भद्रा 17.39 से                  |
| एं नीलपताका                                      | एकादशी   | 06.25             | मंगल  | स्वाति             | 18.06.24 | तुला           | निर्जला एकादशी व्रत, भद्रा      |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | 06.25 तक                        |
| ऐं विजया                                         | द्वादशी  | 07.28             | बुध   | विशाखा             | 19.06.24 | वृश्चिक        | प्रदोष व्रत, चम्पक द्वादशी,     |
|                                                  |          |                   |       |                    |          | 11.05          | सर्वार्थ सिद्धि योग 17.23 से,   |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | अमृत सिद्धि योग 17.23 से        |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | 29.50, वटसावित्री व्रत प्रारम्भ |
| ओं सर्वमंगला                                     | त्रयोदशी | 07.50             | गुरु  | अनुराधा            | 20.06.24 | वृश्चिक        | रवि दक्षिणायने, वर्षा ऋतु       |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | प्रारंभ 26.11                   |
| औं ज्वालामालिनी                                  | चतुर्दशी | 07.32             | शुक्र | ज्येष्टा           | 21.06.24 | धनु            | भद्रा 07.02 से 19.09, तक,       |
|                                                  |          |                   |       |                    |          | 18.11          | पूर्णिमाव्रत, सत्यव्रत, विश्व   |
|                                                  |          |                   | 1     |                    |          |                | योग दिवस                        |
| अं चित्रा                                        | पूर्णिमा | 06.37             | शनि   | मूल                | 22.06.24 | धनु            | वटसावित्री व्रत पूर्ण, श्री     |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | कबीर जयन्ती, पूर्णिमा           |
|                                                  |          |                   |       |                    |          |                | पुण्यकाल                        |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 07.06.2024 | 05.49    | 19.25     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 14.06.2024 | 05.49    | 19.27     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 22.06.2024 | 05.50    | 19.29     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि0सं0 2081

आषाढ़ (शुचिश्री) कृष्णपक्ष

शाके 1946 वर्षा ऋतु

ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य दक्षिणायने–उत्तरगोले

| तिथिनित्या                     | <u>र्</u><br>तिथि | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र                  | दिनांक   | चन्द्र राशि    |                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| _                              | प्रतिपदा          | 29.13             | शनि   | _                        | _        | _              | प्रतिपदा क्षय                                                                      |
| अं चित्रा + औं                 | द्वितीया          | 27.26             | रवि   | पूर्वाषाढ़ा              | 23.06.24 | मकर            | सर्वार्थ सिद्धि योग 17.04 से                                                       |
| ज्वालामालिनी                   |                   |                   |       |                          |          | 22.48          | 29.51 तक                                                                           |
| ओं सर्वमंगला                   | तृतीया            | 25.23             | सोम   | उत्तराषाढ़ा              | 24.06.24 | मकर            | भद्रा 14.27 से 25.23 तक,<br>सर्वार्थ सिद्धि योग 15.54 से<br>29.51                  |
| ऐं विजया                       | चतुर्थी           | 23.11             | मंगल  | श्रवण                    | 25.06.24 | कुम्भ          | चत्र्थीव्रत चन्द्रोदय 22.41,                                                       |
|                                |                   |                   |       |                          |          | 25.49          | पंचक प्रारंभ 25.49                                                                 |
| एं नीलपताका                    | पंचमी             | 20.55             | बुध   | धनिष्ठा                  | 26.06.24 | कुम्भ          |                                                                                    |
| लुं नित्या                     | षष्टी             | 18.40             | गुरु  | शतभिषा                   | 27.06.24 | मीन            | भद्रा 18.40 से 29.33                                                               |
|                                |                   |                   |       |                          |          | 28.32          |                                                                                    |
| लृं कुलसुन्दरी                 | सप्तमी            | 16.27             | शुक   | पूर्वा भाद्रपदी          | 28.06.24 | मीन            |                                                                                    |
| ऋृं त्वरिता                    | अष्टमी            | 14.20             | शनि   | उत्तरा<br>भाद्रपदी       | 29.06.24 | मीन            | कर्क में बुध 12.27, वक्री<br>शनि 24.36                                             |
| ऋं शिवदूती                     | नवमी              | 12.19             | रवि   | रेवती                    | 30.06.24 | मेष<br>07.34   | भद्रा 23.22 से, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 07.34 से 29.53, पंचक<br>समाप्त 07.34        |
| ऊं महावज्रेश्वरी               | दशमी              | 10.26             | सोम   | अश्विनी<br>06.26<br>भरणी | 01.07.24 | मेष            | भद्रा 10.26 से                                                                     |
| उं वि्हवासिनी                  | एकादशी            | 08.42             | मंगल  | कृतिका                   | 02.07.24 | वृष<br>11.14   | योगिनी एकादशी व्रत, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग ०५.५३ से २८.४०                          |
| ईं भेरुण्डा                    | द्वादशी           | 07.10             | बुध   | रोहिणी                   | 03.07.24 | वृष            | सर्वार्थ सिद्धि योग 05.54 से<br>29.54, प्रदोष व्रत, रोहिणी<br>व्रत                 |
| इं नित्यक्लिना<br>+आं भगमालिनी | त्रयोदशी          | 05.54             | गुरु  | मृगशिरा                  | 04.07.24 | मिथुन<br>15.28 | मास शिवरात्रि                                                                      |
| _                              | चतुर्दशी          | 28.58             | गुरु  | _                        | _        | _              | चतुर्दशी क्षय                                                                      |
| अं कामेश्वरी                   | अमावस्या          | 28.27             | शुक्र | आर्द्री                  | 05.07.24 | मिथुन          | देव—पितृ कार्ये अमावस्या,<br>शुक्रोदय ०८.३७, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग २८.०७ से २९.५५ |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल  वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 23.06.2024 | 05.51    | 19.30     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 29.06.2024 | 05.52    | 19.30     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 05.07.2024 | 05.54    | 19.30     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।। ।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

# कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 पक्ष ग्रीष्म–वर्षा ऋतु सूर्य उत्तर दक्षिणायने–उत्तरगोले

वि0सं0 2081

आषाढ़ (शुचिश्री) शुक्ल पक्ष

| जा गर्भ (द्वानमा) |          |                   |      | 21 1 111 2         | <u> </u> |                  | 141 11-11 00000000                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------|-------------------|------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या        | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि      | व्रतोत्सव                                                                                                                                                                  |
| अं कामेश्वरी      | प्रतिपदा | 28.26             | शनि  | पुनर्वसु           | 06.07.24 | कर्क<br>22.35    | गुप्त नवरात्र विधान प्रारंभ,<br>देवीपर्व, श्रीपीठ, श्रीजी मंदिर,<br>श्रीधाम मथुरा, कर्क में शुक्र<br>28.31                                                                 |
| आं भगमालिनी       | द्वितीया | 28.59             | रवि  | पुष्य              | 07.07.24 | कर्क             | चन्द्रदर्शन, श्री जगन्नाथ<br>रथयात्रा, रविपुष्य योग<br>अहोरात्र, सर्वार्थ सिद्धि योग<br>05.55 से                                                                           |
| इं नित्यक्लिना    | तृतीया   | 30.00             | सोम  | पुष्य              | 08.07.24 | कर्क             | सर्वार्थ सिद्धि योग 06.03<br>तक                                                                                                                                            |
| इं नित्यक्लिना    | तृतीया   | 06.09             | मंगल | अश्लेषा            | 09.07.24 | सिंह<br>07.53    | भद्रा 18.57 से, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 05.56 से 07.53 तक                                                                                                                   |
| ईं भेरुण्डा       | चतुर्थी  | 07.52             | बुध  | मघा                | 10.07.24 | सिंह             | भद्रा 07.52 तक, द्वारिकाधीश<br>पाटोत्सव                                                                                                                                    |
| उं वहिवासिनी      | पंचमी    | 10.04             | गुरु | पूर्वा फा0         | 11.07.24 | कन्या<br>19.50   | श्री स्कन्दकुमार षष्ठी,                                                                                                                                                    |
| ऊं महावज्रेश्वरी  | षष्ठी    | 12.33             | शुक  | उत्तरा<br>फाल्गुनी | 12.07.24 | कन्या            | विवस्वान सप्तमी, वृष में<br>मंगल 18.59                                                                                                                                     |
| ऋं शिवदूती        | सप्तमी   | 15.06             | शनि  | हस्त               | 13.07.24 | कन्या            | भद्रा 15.06 से 28.19                                                                                                                                                       |
| ऋृं त्वरिता       | अष्टमी   | 17.26             | रवि  | चित्रा             | 14.07.24 | तुला<br>08.43    |                                                                                                                                                                            |
| लृं कुलसुन्दरी    | नवमी     | 19.19             | सोम  | स्वाति             | 15.07.24 | तुला             | भडली नवमी, अबूझ मुहूर्त<br>दिवस, गुप्त नवरात्रि पूर्ण,<br>रथवापिसी (पुरी)                                                                                                  |
| लृं नित्या        | दशमी     | 20.34             | मंगल | विशाखा             | 16.07.24 | वृश्चिक<br>19.52 | कर्क संक्रान्ति (याम्यायन<br>संज्ञक) 19.11                                                                                                                                 |
| एं नीलपताका       | एकादशी   | 21.03             | बुध  | अनुराधा            | 17.07.24 | वृश्चिक          | देवशयनी एकादशी व्रत,<br>विष्णु शयनोत्सव, भद्रा ०८.५५<br>से २१.०३, सर्वार्थ—अमृत<br>सिद्धि योग ०६.०० से २७.१३,                                                              |
| ऐं विजया          | द्वादशी  | 20.44             | गुरु | ज्येष्टा           | 18.07.24 | धनु<br>27.25     |                                                                                                                                                                            |
| ओं सर्वमंगला      | त्रयोदशी | 19.41             | शुक  | मूल                | 19.07.24 | धनु              | प्रदोष व्रत                                                                                                                                                                |
| औं ज्वालामालिनी   | चतुर्दशी | 18.00             | शनि  | पूर्वाषाढ़ा        | 20.07.24 | धनु              | भद्रा 18.00 से 28.57,<br>पूर्णिमाव्रत, कोकिला व्रत, वायु<br>परीक्षा                                                                                                        |
| अं चित्रा         | पूर्णिमा | 15.47             | रवि  | उत्तराषाढ़ा        | 21.07.24 | मकर<br>07.27     | श्री गुरूपूर्णिमा, व्यासपीठ<br>पूजा, श्री दक्षिणामूर्ति जयन्ती,<br>आनन्दोत्सव— श्रीपीठ, श्रीजी<br>दरबार, श्री गुरुपादुकार्चन,<br>परिक्रमा गोवर्धन, चातुर्मास्य<br>प्रारंभ, |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाल  वार |        | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 06.07.2024 | 05.55    | 19.30     | रवि          | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 13.07.2024 | 05.58    | 19.29     | सोम          | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 21.07.2024 | 06.02    | 19.26     | मंगल         | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।।

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

श्रावण (नभश्री) कृष्ण पक्ष

ाजय।। कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके १९४६ ईस्वी सन् २०२४–२५ क्षा वर्षा ऋतु सूर्य दक्षिणायने—उत्तरगोले

वि0सं0 2081

| तिथिनित्या                 | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतोत्सव                                                                                                             |
|----------------------------|----------|-------------------|------|--------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अं चित्रा                  | प्रतिपदा | 13.12             | सोम  | श्रवण              | 22.07.24 | मकर            | श्रावण सोमवार व्रत, अशून्य<br>व्रत प्रारम्भ, कांवड़ धारण<br>मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग ०६.<br>०२ से २२.२१           |
| ओं ज्वालामालिनी            | द्वितीया | 10.23             | मंगल | धनिष्ठा            | 23.07.24 | कुम्भ<br>09.21 | भद्रा 20.57 से, पंचक प्रारंभ<br>09.21                                                                                 |
| ओं सर्वमंगला + ऐं<br>विजया | तृतीया   | 07.30             | बुध  | शतभिषा             | 24.07.24 | कुम्भ          | भद्रा ०७.३० तक, चतुर्थी व्रत,<br>चन्द्रोदय २१.५४                                                                      |
| _                          | चतुर्थी  | 28.40             | बुध  | _                  | _        | _              | चतुर्थी क्षय                                                                                                          |
| एं नीलपताका                | पंचमी    | 25.58             | गुरु | पूर्वा भाद्रपदी    | 25.07.24 | मीन<br>19.45   | नागपंचमी, कांवड़धारण मुहूर्त                                                                                          |
| लृं नित्या                 | षष्ठी    | 23.30             | शुक  | उत्तरा<br>भाद्रपदी | 26.07.24 | मीन            | भद्रा 23.30 से, सर्वार्थ—अमृत<br>सिद्धि योग 14.30 से 30.05<br>तक                                                      |
| लृं कुलसुन्दरी             | सप्तमी   | 21.19             | शनि  | रेवती              | 27.07.24 | मेष<br>13.01   | भद्रा 10.23 तक, पंचक<br>समाप्त 13.01                                                                                  |
| ऋृं त्वरिता                | अष्टमी   | 19.28             | रवि  | अश्विनी            | 28.07.24 | मेष            | कालाष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग ०६.०५ से ११.४८                                                                      |
| ऋं शिवदूती                 | नवमी     | 17.56             | सोम  | भरणी               | 29.07.24 | वृष<br>16.45   | श्रावण सोमवार व्रत, भद्रा 29.<br>18 से                                                                                |
| ऊं महावज्रेश्वरी           | दशमी     | 16.45             | मंगल | कृतिका             | 30.07.24 | वृष            | भद्रा 16.45 तक, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग 06.06 से 10.23                                                                 |
| उं वह्निवासिनी             | एकादशी   | 15.56             | बुध  | रोहिणी             | 31.07.24 | मिथुन<br>22.16 | कामिका एकादशी व्रत,<br>सर्वार्थ सिद्धि योग 06.07 से<br>30.07 तक, सिंह में शुक्र 14.<br>33, रोहिणीव्रत                 |
| ईं भेरुण्डा                | द्वादशी  | 15.29             | गुरु | मृगशिरा            | 01.08.24 | मिथुन          | प्रदोषव्रत                                                                                                            |
| इं नित्यक्लिन्ना           | त्रयोदशी | 15.27             | शुक  | आर्द्रा            | 02.08.24 | कर्क<br>29.42  | मासशिवरात्रि व्रत, भद्रा 15.<br>27 से 27.26, स0सि0 10.59<br>से 30.08                                                  |
| आं भगमालिनी                | चतुर्दशी | 15.51             | शनि  | पुनर्वसु           | 03.08.24 | कर्क           |                                                                                                                       |
| अं कामेश्वरी               | अमावस्या | 16.43             | रवि  | पुष्य              | 04.08.24 | कर्क           | श्रावण सोमवार व्रत, देव—<br>पितृकार्ये अमावस्या, हरियाली<br>अमावस्या, स०सि०यो—<br>रविपुष्य योग. 06.09 से 13.<br>26 तक |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाल।वार | काल  समय    | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 22.07.2024 | 06.02    | 19.26     | रवि सायं    | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 28.07.2024 | 06.05    | 19.23     | सोम प्रातः  | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 04.08.2024 | 06.09    | 19.19     | मंगल दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

श्रावण (नभश्री) शुक्ल पक्ष

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

### क**ामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।** शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 क्षा वर्षा ऋतु सूर्य दक्षिणायने–उत्तरगोले

वि0सं0 2081

| तिथिनित्या      | तिथि                                  | समाप्ति | वार  | नक्षत्र     | दिनांक   | चन्द्र राशि | वतोत्सव                         |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------|-------------|---------------------------------|
|                 |                                       | घं0मि0  |      | Idia        |          |             | FIVIIN                          |
| अं कामेश्वरी    | प्रतिपदा                              | 18.03   | सोम  | अश्लेषा     | 05.08.24 | सिंह        | श्रावण सोमवार व्रत,             |
|                 |                                       |         |      |             |          | 15.22       | चन्द्रदर्शन                     |
| आं भगमालिनी     | द्वितीया                              | 19.52   | मंगल | मघा         | 09.08.24 | सिंह        | स्वामी करपात्रीजी जयन्ती        |
| इं नित्यक्लिना  | तृतीया                                | 22.06   | बुध  | पूर्वा फा0  | 07.08.24 | कन्या       | मधुश्रवा तीज, हरियाली तीज,      |
|                 |                                       |         |      |             |          | 27.15       | झूला तीज, स्वर्ण गौरी व्रत      |
| ईं नित्यक्लिना  | चतुर्थी                               | 24.37   | गुरु | उत्तरा फा0  | 08.08.24 | कन्या       | विनायक दूर्वा चतुर्थी व्रत,     |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | भद्रा 10.20 से 24.37            |
| उं भेरुण्डा     | पंचमी                                 | 27.14   | शुक  | हस्त        | 09.08.24 | कन्या       | नागपंचमी देशाचारीय, श्रावण      |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | सोमवार व्रत                     |
| ऊं वि्हवासिनी   | षष्टी                                 | 19.45   | शनि  | चित्रा      | 10.08.24 | तुला        | वर्णषष्ठी, श्री कल्कि जयन्ती,   |
|                 |                                       |         |      |             |          | 16.18       | सर्वार्थ सिद्धि योग 29.49 से    |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | 30.12                           |
| ऊं महावजेश्वरी  | सप्तमी                                | 30.12   | रवि  | स्वाति      | 11.08.24 | तुला        | गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती,       |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | शील सप्तमी, शीतला सप्तमी        |
| ऋं शिवदूती      | सप्तमी                                | 07.55   | सोम  | स्वाति      | 12.08.24 | वृश्चिक     | भद्रा 07.55 से 20.49 तक,        |
|                 |                                       |         |      | 08.33       |          | 28.15       | दूर्वाष्टमी व्रत, श्रावण सोमवार |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | व्रत                            |
| ॠंत्वरिता       | अष्टमी                                | 09.31   | मंगल | विशाखा      | 13.08.24 | वृश्चिक     |                                 |
| लृं कुलसुन्दरी  | नवमी                                  | 10.24   | बुध  | अनुराधा     | 14.08.24 | वृश्चिक     | सर्वार्थ-अमृत सिद्धि योग ०६.    |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | 14 से 12.13                     |
| लृं नित्या      | दशमी                                  | 10.27   | गुरु | ज्येष्टा    | 15.08.24 | धनु         | राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस       |
|                 |                                       |         |      |             |          | 12.53       | 78वां, भद्रा 22.10 से           |
| एं नीलपताका     | एकादशी                                | 09.40   | খুক  | मूल         | 16.08.24 | धनु         | पवित्रा एकादशी व्रत, विष्णु     |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | पवित्रार्पण, सिंह संक्रान्ति    |
| \               |                                       |         |      |             |          |             | (विष्णुपदी संज्ञक) 19.44        |
| ऐं विजया        | द्वादशी                               | 08.06   | शनि  | पूर्वाषाढ़ा | 17.08.24 | मकर         | हयग्रीव जयन्ती, प्रदोषव्रत      |
| + ओं सर्वमंगला  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |         |      |             |          | 17.29       |                                 |
| _               | त्रयोदशी                              | 29.51   | शनि  | _           | _        | _           | त्रयोदशी क्षय                   |
| औं ज्वालामालिनी | चतुर्दशी                              | 27.05   | रवि  | उत्तराषाढ़ा | 18.08.24 | मकर         | भद्रा २७.०५ से, सर्वार्थ सिद्धि |
|                 | 0.0                                   |         |      |             |          |             | योग 06.15 से 10.15              |
| अं चित्रा       | पूर्णिमा                              | 23.55   | सोम  | श्रवण       | 19.08.24 | कुम्भ       | भद्रा 13.33 तक, पंचक प्रारंभ    |
|                 |                                       |         |      |             |          | 19.01       | 19.01, पूर्णिमाव्रत, सत्यव्रत,  |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | रक्षाबन्धन, श्री गायत्री        |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | जयन्ती, अमरनाथ यात्रा पूर्ण,    |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | पूर्णिमा पुण्यकाल श्रावणी       |
|                 |                                       |         |      |             |          |             | उपाकर्म, कोकिलाव्रत पूर्ण       |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाल। | वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|----------|-----|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 05.08.2024 | 06.09    | 19.18     | रवि स    | ायं | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 13.08.2024 | 06.13    | 19.12     | सोम प्रा | तः  | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 19.08.2024 | 06.16    | 19.06     | मंगल दि  | वा  | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।। ।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि0सं0 2081

शाके 1946

भाद्रपद (नभस्याश्री) कृष्ण पक्ष

वर्षा-शरद ऋतु

ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य दक्षिणायने–उत्तरगोले

| 11 / 1 / 1 / 1 / 1      |                                      |                   |      | 111 (1(4 7)     |          |                | AIRI II - I OATA II AI                    |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------------------|
| तिथिनित्या              | तिथि                                 | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र         | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतोत्सव                                 |
| अं चित्रा               | प्रतिपदा                             | 20.33             | मंगल | शतभिषा          | 20.08.24 | कुंभ           | इष्टि:                                    |
| औं ज्वालामालिनी         | द्वितीया                             | 17.07             | बुध  | पूर्वा भाद्रपदी | 21.08.24 | मीन            | अशून्य शयन व्रत पूर्ण,                    |
|                         |                                      |                   |      |                 |          | 09.37          | चन्द्रोदय 20.25, फलद्वितीया,              |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | भद्रा 27.26 से, कज्जली                    |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | तृतीया                                    |
| ओं सर्वमंगला            | तृतीया                               | 13.46             | गुरु | उत्तरा          | 22.08.24 | मीन            | बहुला चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय             |
|                         |                                      |                   |      | भाद्रपदी        |          |                | 21.01, शरदऋतु प्रारंभ 20.                 |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | 25, भद्रा 13.46 तक, सर्वार्थ              |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | सिद्धि योग 22.06 से                       |
| ऐं विजया                | चतुर्थी                              | 10.39             | খুক  | रेवती           | 23.08.24 | मेष            | पंचक समाप्त 19.54, सर्वार्थ               |
|                         |                                      |                   |      |                 |          | 19.54          | सिद्धि योग 30.18 तक, अमृत                 |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | सिद्धि योग 06.18 से 19.54                 |
| एं नित्या +             | पंचमी                                | 07.52             | शनि  | अश्विनी         | 24.08.24 | मेष            | हलचंदन षष्ठी व्रत, चन्द्रोदय              |
| लृं नीलपताका            |                                      |                   |      |                 |          |                | 22.15, हरिछट, ललहीछट,                     |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | भद्रा 29.31 से                            |
| _                       | षष्ठी                                | 29.31             | शनि  | -               | -        | वृष            | षष्ठी क्षय                                |
|                         |                                      |                   |      |                 |          | 15.04          |                                           |
| लृं कुलसुन्दरी          | सप्तमी                               | 27.39             | रवि  | भरणी            | 25.08.24 | वृष            | भद्रा 16.32 तक                            |
| ऋृं त्वरिता             | अष्टमी                               | 26.20             | सोम  | कृतिका          | 26.08.24 | मिथुन          | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी,                     |
|                         |                                      |                   |      |                 |          | 27.42          | महाआरती निशीथ पूजनम्,                     |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | श्रीपीठ श्रीजीमंदिर, श्रीधाम,             |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | मथुरा, श्री आद्याकाली                     |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | जयन्ती, मिथुन में मंगल 15.                |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | 26, सर्वार्थ सिद्धि योग 15.55             |
| <del>ai fara 1</del>    | <del></del>                          | 05.00             |      | 1               | 07.00.04 | <del>-</del>   | से 30.19                                  |
| ऋं शिवदूती              | नवमी                                 | 25.33             | मंगल | रोहिणी          | 27.08.24 | मिथुन          | नन्दोत्सव गोकुल-नन्दगांव,                 |
| ऊं महावज्रेश्वरी        | दशमी                                 | 05.00             |      | 1               | 00 00 04 | - Front        | श्रीधाम मथुरा, रोहिणीव्रत                 |
| ि महावत्रभवरा<br>       | दशमा                                 | 25.20             | बुध  | मृगशिरा         | 28.08.24 | मिथुन          | भद्रा 13.23 से 25.20, सर्वार्थ            |
| <del></del>             | <br>                                 | 05.00             |      | low-f           | 00 00 04 | 2              | सिद्धि योग 06.20 से 15.53                 |
| उं वि्हवासिनी           | एकादशी                               | 25.38             | गुरु | आर्द्रा         | 29.08.24 | कर्क           | अजा एकादशी व्रत, सर्वार्थ                 |
| <u> </u>                | <br>  <del></del>                    | 00.05             | <br> | l l             | 00 00 04 | 11.34          | सिद्धि योग 16.40 से                       |
| ईं भेरुण्डा             | द्वादशी                              | 26.25             | शुक  | पुनर्वसु        | 30.08.24 | कर्क           | गोवत्स पूजा, सर्वार्थ सिद्धि              |
| इं नित्यक्लिना          |                                      | 07.44             | शनि  | 1               | 04.00.04 | सिंह           | योग 27.56 तक                              |
| । इ. । मत्यायल्प्पा<br> | त्रयोदशी                             | 27.41             | शान  | पुष्य           | 31.08.24 | 21.49          | प्रदोषव्रत, भद्रा 27.43 से,<br>कलियुगादिः |
| आं भगमालिनी             | ==================================== | 29.22             | रवि  | ्रा<br>आश्लेषा  | 04.00.04 | 21.49<br> सिंह | मास शिवरात्रि व्रत, अघोरा                 |
| आ मगमालिमा<br>          | चतुर्दशी                             | 29.22             | राव  | આ ર ભવા         | 01.09.24 | 1446           |                                           |
| ां कार्रिकारी           | 21112777                             | 20.00             | 1    | 111111          | 00.00.04 | सिंह           | चौदस, भद्रा १६.२९ तक                      |
| अं कामेश्वरी            | अमावस्या                             | 30.00             | सोम  | मघा             | 02.09.24 | 1446           | पितृकार्ये अमावस्या,                      |
|                         |                                      |                   |      |                 |          |                | कुशोत्पाटिनी अमावस्या 'ऊँ                 |
| अं कामेश्वरी            | 211112121                            | 07.05             | <br> | Traf re-re-b    | 00.00.04 | कन्या          | हूं फट् स्वाहा'                           |
| अ कामइवरा               | अमावस्या                             | 07.25             | मंगल | पूर्वा फाल्गुनी | 03.09.24 |                | देवकार्ये अमावस्या, नक्तव्रत              |
|                         |                                      |                   |      |                 |          | 11.34          | पूर्ण                                     |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाल  वार |        | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 20.08.2024 | 06.16    | 19.05     | रवि          | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 26.08.2024 | 06.19    | 19.01     | सोम          | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 03.09.2024 | 06.22    | 18.51     | मंगल         | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

|| श्री गोपाल जी महाराज की जय |||| श्री बाबा महाराज की जय ||

कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्त्शरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि0सं0 2081

शाके 1946

ईस्वी सन् 2024–25

श्राद्ध

भाद्रपद (नभस्यश्री) शुक्ल पक्ष शरद ऋतू सूर्य दक्षिणायने-उत्तरगोले समाप्ति चन्द्र राशि व्रतोत्सव तिथिनित्या तिथि वार दिनांक नक्षत्र घं0मि0 अं कामेश्वरी प्रतिपदा चन्द्रदर्शन, सर्वार्थ सिद्धि योग 09.47 कन्या बुध उत्तरा फा0 04.09.24 30.15 से 30.23, सिंह में बुध 09.56 11.24 आं भगमालिनी द्वितीया 12.11 ग्रु हस्त कन्या शिक्षक दिवस 05.09.24 इं नित्यक्लिना तृतीया हरितालिका तीज, भद्रा 28.21 15.01 शुक हस्त 06.09.24 तुला से, विश्वकर्मा पूजा 23.01 श्री गणेश जयन्ती, चतुर्थी ईं भेरुण्डा चतुर्थी शनि चित्रा 17.37 07.09.24 तुला गणेश गीता गणेशोत्सव, भद्रा 17.37 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग 12.34 से 30.24 ऋषिपंचमी व्रत उं वहिवासिनी पंचमी रवि स्वाति 19.58 08.09.24 तुला श्री बल्देव षष्ठी, सूर्यषष्ठी, ऊं महावजेश्वरी षष्टी 21.53 सोम विशाखा 09.09.24 वृश्चिक सर्वार्थ सिद्धि योग 18.04 से 11.29 ऋं शिवद्ती सप्तमी वश्चिक मुक्ताभरण संतान सप्तमी, 23.12 मंगल अनुराधा 10.09.24 भद्रा 23.12 से, श्री महालक्ष्मी व्रतारम्भ ऋं त्वरिता अष्टमी ज्येष्टा श्री राधाष्टमी, श्री दधीचि 23.47 बुध 11.09.24 धनु 21.22 जयन्ती, भद्रा 11.36 तक लृं कुलसुन्दरी नवमी श्रीचन्द्र नवमी. श्री महालक्ष्मी 23.33 धन् गुरु मूल 12.09.24 व्रत पूर्ण, अदुःख नवमी तेजा दशमी लुं नित्या दशमी पूर्वाषाढ़ा मकर 22.30 शुक्र 13.09.24 27.24 पद्मा–जलझूलनी एं नीलपताका एकादशी शनि 20.41 उत्तराषाढा 14.09.24 मकर व्रत, एकादशी, भद्रा 09.42 से 20.41, सर्वार्थ सिद्धि योग 20.33 से 30.27, हिंदी दिवस प्रदोष व्रत, श्री वामन जयन्ती, ऐं विजया रवि द्वादशी श्रवण कुम्भ 18.12 15.09.24 29.45 श्री देवी भूवनेश्वरी महाविद्या जयन्ती, पंचक प्रारंभ 29.45 ओं सर्वमंगला त्रयोदशी सोम धनिष्टा कुम्भ कन्या संक्रान्ति (षडशीतिमुखा 15.10 16.09.24 संज्ञक) 19.43 औं ज्वालामालिनी चतुर्दशी 11.44 मंगल शतभिषा मीन अनन्त चतुर्दशी, गणेशोत्सवः, 17.09.24 भद्रा 11.44 से 21.56 तक, 29.44 पूर्णिमाव्रत, महालय पूर्णिमाश्राद्ध, श्राद्धपक्षारंभ, अखण्डभूमण्डलाचार्य श्री श्री केशवदेव महाराज्ञानां पुण्यतिथिः, अं चित्रा पूर्णिमा पूर्वा भाद्रपदी मीन 08.04 18.09.24 पूर्णिमा पुण्यकाल, सत्यव्रत, बुध तुला में शुक्र 13.57, प्रतिपदा

तिथि दिनांक सूर्योदय राहुकाल।वार ।काल। समय बुध दिवा 12.00-01.30 सूर्यास्त द्वितीया 04.09.2024 रवि सायं दिवा 01.30-03.00 06.23 18.50 04.30-06.00 गुरु अष्टमी 11.09.2024 18.43 सोम प्रातः 07.30-09.00 प्रातः 10.30-12.00 06.26 शुक्र पूर्णिमा मंगल दिवा 18.09.2024 06.28 18.35 03.00-04.30 शनि प्रातः 09.00-10.30

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।। |। श्री गोपाल जी महाराज की जय।।|। श्री बाबा महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि0सं0 2081

शाके 1946

ईस्वी सन् 2024–25

आश्विन (इषश्री) कृष्णपक्ष

शरद ऋतु

सूर्य दक्षिणायने-उत्तर-दक्षिणगोले

| तिथिनित्या     | <u>र्</u><br>तिथि | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतोत्सव                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _              | प्रतिपदा          | 28.19             | बुध   | _                  | _        | _              | प्रतिपदा क्षय                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अं चित्रा + औं | द्वितीया          | 24.40             | गुरू  | उ0भाद्रपदी         | 19.09.24 | मेष            | सर्वार्थ सिद्धि योग 08.04 से,                                                                                                                                                                                                                                        |
| ज्वालामालिनी   |                   |                   | ٦     | 08.04              |          | 29.15          | पंचक समाप्त 08.04, द्वितीया                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                   |                   |       | अश्विनी            |          |                | श्राद्ध                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ओं सर्वमंगला   | तृतीया            | 21.15             | शुक्र | अश्विनी            | 20.09.24 | मेष            | तृतीया श्राद्ध, भद्रा 10.56 से<br>21.15, सर्वार्थ सिद्धि योग<br>26.43 तक                                                                                                                                                                                             |
| ऐं विजया       | चतुर्थी           | 18.14             | शनि   | भरणी               | 21.09.24 | वृष<br>30.09   | चतुर्थी श्राद्ध, चतुर्थीव्रत<br>चन्द्रोदय रात्रि 20.51                                                                                                                                                                                                               |
| एं नीलपताका    | पंचमी             | 15.43             | रवि   | कृतिका             | 22.09.24 | वृष            | पंचमी श्राद्ध, सूर्य दक्षिण<br>गोलार्द्ध गति प्रारंभ 18.13                                                                                                                                                                                                           |
| लृं नित्या     | षष्ठी             | 13.50             | सोम   | रोहिणी             | 23.09.24 | वृष            | षष्ठी—सप्तमी श्राद्ध, अखण्ड<br>भूमण्डलाचार्य श्रीश्री 1008 श्री<br>शीलचन्द्राचार्य महाराज्ञानां,<br>बाबा महाराज श्रीश्री वासुदेव<br>जी महाराज्ञानां, भद्रा 13.50<br>से 25.10, सवार्थ सिद्धि योग<br>06.30 से 30.31, अमृत सिद्धि<br>योग 22.08 से 30.31,<br>रोहिणी व्रत |
| लृं कुलसुन्दरी | सप्तमी            | 12.39             | मंगल  | मृगशिरा            | 24.09.24 | मिथुन<br>09.56 | अष्टमी श्राद्ध,<br>जीवित्पुत्रिकाव्रतं                                                                                                                                                                                                                               |
| ऋृं त्वरिता    | अष्टमी            | 12.11             | बुध   | आर्द्रा            | 25.09.24 | मिथुन          | नवमी श्राद्ध, सौभाग्यवतीनां<br>श्राद्ध अशोकाष्टमी,                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋं शिवदूती     | नवमी              | 12.26             | गुरू  | पुनर्वसु           | 26.09.24 | कर्क<br>17.13  | दशमी श्राद्ध, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 06.32 से 30.32, भद्रा<br>24.49 से, अमृत सिद्धि<br>गुरुपुष्य योग 23.34 से 30.<br>32                                                                                                                                              |
| ऊं महावजेश्वरी | दशमी              | 13.30             | शुक्र | पुष्य              | 27.09.24 | कर्क           | एकादशी श्राद्ध, भद्रा 13.20<br>तक                                                                                                                                                                                                                                    |
| उं वि्हवासिनी  | एकादशी            | 14.50             | शनि   | आश्लेषा            | 28.09.24 | सिंह<br>27.38  | इन्दिरा एकादशी व्रत                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ईं भेरुण्डा    | द्वादशी           | 16.48             | रवि   | मघा                | 29.09.24 | सिंह           | द्वादशी श्राद्ध, सन्यासीनां<br>श्राद्ध                                                                                                                                                                                                                               |
| इं नित्यक्लिना | त्रयोदशी          | 19.07             | सोम   | पूर्वा फाल्गुनी    |          | सिंह           | त्रयोदशी श्राद्ध, प्रदोष व्रत,<br>भद्रा 19.07 से, मास<br>शिवरात्रि                                                                                                                                                                                                   |
| आं भगमालिनी    | चतुर्दशी          | 21.39             | मंगल  | पूर्वा फाल्गुनी    | 01.10.24 | कन्या<br>16.02 | भद्रा 08.2 तक, चतुर्दशी<br>श्राद्ध, दुर्मरण श्राद्धं,                                                                                                                                                                                                                |
| अं कामेश्वरी   | अमावस्या          | 24.19             | बुध   | उत्तरा<br>फाल्गुनी | 02.10.24 | कन्या          | देविपतृकार्य अमावस्या,<br>श्राद्धपक्ष पूर्ण, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 12.23 से 30.35                                                                                                                                                                                   |

सूर्यास्त तिथि सूर्योदय राहुकाल |वार |काल | समय बुध दिनांक दिवा 12.00-01.30 प्रतिपदा 19.09.2024 06.29 18.34 रवि सायं 04.30-06.00 गुरु दिवा 01.30-03.00 अष्टमी सोम 25.09.2024 06.31 18.27 प्रातः |07.30—09.00 |शुक्र प्रातः 10.30-12.00 02.10.2024 मंगल दिवा अमावस्या 06.34 18.19 03.00-04.30 शनि प्रातः 09.00-10.30

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

# क**लामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।** शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 पक्ष शरद ऋतु सूर्य दक्षिणायने– दक्षिणगोले

वि0सं0 2081

आश्विन (इषश्री) शुक्लपक्ष

| 9111/41 (21711)           | , <u>.</u> |                   |       | रार्य मध्य         |          | ·K               | 1 4141 1 1101                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या                | तिथि       | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि      | व्रतोत्सव                                                                                                                                                                                                             |
| अं कामेश्वरी              | प्रतिपदा   | 26.58             | गुरू  | हस्त               | 03.10.24 | तुला<br>29.06    | शारदीय नवरात्रि प्रारंभ, घटस्थापना<br>पूजनम्, श्रीपीठ श्रीजी मंदिर,<br>श्रीधाम, मथुरा, श्री अग्रसेन जयन्ती                                                                                                            |
| आं भगमालिनी               | द्वितीया   | 29.31             | शुक्र | चित्रा             | 04.10.24 | तुला             | चन्द्रदर्शन, द्वितीयापूजनम श्रीपीठ<br>श्रीजी मंदिर, श्रीधाम, मथुरा                                                                                                                                                    |
| इं नित्यक्लिना            | तृतीया     | 30.36             | शनि   | स्वाति             | 05.10.24 | तुला             | तृतीया पूजनम, श्रीपीठ श्रीजी<br>मंदिर, सर्वार्थ सिद्धि योग ०६.३६से<br>२१.३३ तक, सिन्दूर तृतीया                                                                                                                        |
| इं नित्यक्लिना            | तृतीया     | 07.50             | रवि   | विशाखा             | 06.10.24 | वृश्चिक<br>17.34 | चतुर्थी पूजनम, श्रीपीठ श्रीजी<br>मंदिर, भद्रा 20.52 से                                                                                                                                                                |
| ईं भेरुण्डा               | चतुर्थी    | 09.48             | सोम   | अनुराधा            | 07.10.24 | वृश्चिक          | उपांग ललिता व्रत, पंचमी पूजनम<br>श्रीपीठ श्रीजी मंदिर, श्रीधाम, मथुरा,<br>भद्रा 09.48 तक, स0 सिद्धि योग<br>06.37 से 26.25                                                                                             |
| उं वहिवासिनी              | पंचमी      | 11.18             | मंगल  | ज्येष्टा           | 08.10.24 | धनु<br>28.08     | षष्ठी पूजनम् श्रीपीठ श्रीजी मंदिर,<br>श्रीधाम, मथुरा                                                                                                                                                                  |
| ऊं महावज्रेश्वरी          | षष्ठी      | 12.14             | बुध   | मूल                | 09.10.24 | धनु              | सरस्वती आह्वान, सप्तमीपूजनम्,<br>निशीथ पूजनम्, श्रीपीठ श्रीजी<br>मंदिर, श्रीधाम, मथुरा, भद्रा 12.32<br>से 24.25, तुला में बुध 11.21                                                                                   |
| ऋं शिवदूती                | सप्तमी     | 12.32             | गुरू  | पूर्वाषाढ़ा        | 10.10.24 | धनु              | सरस्वती पूजनम्, सरस्वती<br>बलिदान्, अष्टमी पूजनम्, श्रीपीठ<br>श्रीजी मंदिर, श्रीधाम, मथुरा, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग 29.25 से                                                                                           |
| ऋृं त्वरिता               | अष्टमी     | 12.07             | शुक्र | उत्तराषाढ़ा        | 11.10.24 | मकर<br>11.41     | सरस्वती विसर्जन, श्री दुर्गाष्टमी,<br>नवमी पूजनम्, श्रीपीठ, श्रीजी<br>मंदिर, श्रीधाम, मथुरा सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 28.28 तक                                                                                           |
| लृं कुलसुन्दरी            | नवमी       | 10.58             | शनि   | श्रवण              | 12.10.24 | मकर              | श्री विजयादशमी, शमीपूजा, श्री<br>अपराजिताजयन्ती, वृश्चिके शुक्र                                                                                                                                                       |
| लृं नित्या                | दशमी       | 09.09             | रवि   | धनिष्ठा            | 13.10.24 | कुम्भ<br>15.44   | पंचक प्रारंभ 15.44, भद्रा 20.01 से                                                                                                                                                                                    |
| एं नीलपताका +<br>ऐं विजया | एकादशी     | 06.41             | सोम   | शतभिषा             | 14.10.24 | कुम्भ            | पापांकुशा एकादशी व्रत, भद्रा ०६.<br>41 तक अखण्डभूमण्डलाचार्य श्रीश्री<br>1008 श्री शिवप्रकाशदेव जी<br>महाराज्ञानं पुण्यतिथिः                                                                                          |
| _                         | द्वादशी    | 27.42             | सोम   | _                  | _        | _                | द्वादशी क्षय                                                                                                                                                                                                          |
| ओं सर्वमंगला              | त्रयोदशी   | 28.19             | मंगल  | पूर्वा भाद्रपदी    | 15.10.24 | मीन<br>16.49     | प्रदोष व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग 22.<br>09 से 30.41                                                                                                                                                                   |
| ओं ज्वालामालिनी           | चतुर्दशी   | 20.41             | बुध   | उत्तरा<br>भाद्रपदी | 16.10.24 | मीन              | कोजागरी व्रत, लक्ष्मीन्द्रपूजा, शरद<br>पूर्णिमा, रासपूर्णिमा,<br>जीवब्रह्मैक्योत्सव, श्रीपीठ श्रीजी<br>दरबार बड़ी हवेली, श्रीधाम, मथुरा,<br>भद्रा 20.41 से                                                            |
| अं चित्रा                 | पूर्णिमा   | 16.56             | गुरू  | रेवती              | 17.10.24 | मेष<br>16.20     | पूर्णिमापुण्यकाल, भद्रा 06.49 तक,<br>पंचकसमाप्त 16.20, स0 सि0योग<br>06.42 से, तुला संक्रान्ति (विषुव<br>संज्ञक) 07.43, कार्तिकरनान प्रारंभ,<br>वाल्मिकी ऋषिजयन्ती, पाराशर<br>ऋषि जयन्ती(मतान्तर),ब्रज<br>परिक्रमारम्भ |

| तिथि     | दिनांक   | सूर्योदय | सूर्यास्त | तिथि   | दिनांक   | सूर्योदय | सूर्यास्त | तिथि     | दिनांक   | सूर्योदय | सूर्यास्त |
|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| प्रतिपदा | 03.10.24 | 06.35    | 18.18     | अष्टमी | 11.10.24 | 06.39    | 18.10     | पूर्णिमा | 17.10.24 | 06.42    | 18.04     |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।।

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि०सं० 2081 कार्तिक (ऊर्जश्री) कृष्णपक्ष शाके 1946 शरद-हेमन्त ऋतु ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य दक्षिणायने–दक्षिणगोले

| 4/11(14) (6)(1/1)          |          |                   |       |                         |          |                | ા—વાવાગામાં                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------|----------|-------------------|-------|-------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| तिथिनित्या                 | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र                 | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतोत्सव                                                                                                                                            |  |  |
| अं चित्रा                  | प्रतिपदा | 13.15             | शुक्र | अश्विनी                 | 18.10.24 | मेष            | सर्वार्थ सिद्धि योग 13.26<br>तक                                                                                                                      |  |  |
| औं ज्वालामालिनी            | द्वितीया | 09.49             | शनि   | भरणी                    | 19.10.24 | वृष<br>16.10   | भद्रा 20.14 से                                                                                                                                       |  |  |
| ओं सर्वमंगला +<br>ऐं विजया | तृतीया   | 06.46             | रवि   | कृतिका                  | 20.10.24 | वृष            | करवा चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय<br>रात्रि 20.18, कर्क में मंगल<br>14.24                                                                                 |  |  |
| _                          | चतुर्थी  | 28.17             | रवि   | _                       | _        | _              | चतुर्थी क्षय                                                                                                                                         |  |  |
| एं नीलपताका                | पंचमी    | 26.29             | सोम   | रोहिणी 06.51<br>मृगशिरा | 21.10.24 | मिथुन<br>18.15 | सर्वार्थ+अमृत सिद्धि योग ०६.<br>44 से 29.51,                                                                                                         |  |  |
| लृंनित्या                  | षष्ठी    | 25.29             | मंगल  | आर्द्रा                 | 22.10.24 | मिथुन          | भद्रा 25.29 से, हेमन्त ऋतु<br>प्रारंभ 27.44                                                                                                          |  |  |
| लृं कुलसुन्दरी             | सप्तमी   | 25.19             | बुध   | पुनर्वसु                | 23.10.24 | कर्क<br>24.02  | भद्रा 13.18 तक                                                                                                                                       |  |  |
| ॠं त्वरिता                 | अष्टमी   | 25.58             | गुरु  | पुष्य                   | 24.10.24 | कर्क           | अहोई अष्टमी पूजा,<br>कालाष्टमी, चन्द्रोदय 24.06,<br>सर्वार्थ+अमृत सिद्धि योग 06.<br>46 से 30.46 तक                                                   |  |  |
| ऋं शिवदूती                 | नवमी     | 27.23             | शुक्र | पुष्य                   | 25.10.24 | कर्क           |                                                                                                                                                      |  |  |
| ऊं महावज्रेश्वरी           | दशमी     | 29.24             | शनि   | आश्लेषा                 | 26.10.24 | सिंह<br>09.46  | भद्रा 16.20 से 29.24 तक                                                                                                                              |  |  |
| उं वह्निवासिनी             | एकादशी   | 30.48             | रवि   | मघा                     | 27.10.24 | सिंह           |                                                                                                                                                      |  |  |
| उं वह्निवासिनी             | एकादशी   | 07.51             | सोम   | पूर्वा फाल्गुनी         | 28.10.24 | कन्या<br>22.11 | रमा एकादशी व्रत, गोवत्स<br>द्वादशी                                                                                                                   |  |  |
| ईं भेरुण्डा                | द्वादशी  | 10.32             | मंगल  | उत्तरा<br>फाल्गुनी      | 29.10.24 | कन्या          | प्रदोषव्रत, धनतेरस, श्री<br>धन्वन्तरि जयन्ती,<br>यमदीपदानं, वृश्चिक में बुध<br>22.39                                                                 |  |  |
| इं नित्यक्लिना             | त्रयोदशी | 13.16             | बुध   | हस्त                    | 30.10.24 | कन्या          | नरक चतुर्दशी, मास<br>शिवरात्रि, भद्रा 13.16 से 26.<br>36, सर्वार्थ सिद्धि योग 06.49<br>से 21.44 तक                                                   |  |  |
| आं भगमालिनी                | चतुर्दशी | 15.53             | गुरु  | चित्रा                  | 31.10.24 | तुला<br>11.16  | रूप चतुर्दशी, अरुणोदय<br>स्नान                                                                                                                       |  |  |
| अं कामेश्वरी               | अमावस्या | 18.17             | शुक्र | स्वाति                  | 01.11.24 | तुला           | श्री महालक्ष्मी पूजनम्,<br>दीपोत्सव, दीपावली, श्री<br>कमला महाविद्या जयन्ती,<br>श्रीपीठ श्रीजी मंदिर, श्रीधाम,<br>मथुरा, देव—पितृकार्ये<br>अमावस्या, |  |  |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 18.10.2024 | 06.42    | 18.03     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| सप्तमी   | 24.10.2024 | 06.46    | 17.58     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 01.11.2024 | 06.51    | 17.52     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।। ।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024—25 क्लपक्ष हेमन्त ऋतु सूर्य दक्षिणायने—दक्षिणगोले

वि0सं0 2081 कार्तिक (ऊर्जश्री) शक्लपक्ष

| कातिक (ऊजश्रा)                   | ) शुक्लपक्ष |                   |       | हमन्त ऋतु                                      |          | सूर्य दक्षिणायन–दक्षिणगाल |                                                                                                                                                               |  |  |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------|------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| तिथिनित्या                       | तिथि        | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र                                        | दिनांक   | चन्द्र राशि               | व्रतोत्सव                                                                                                                                                     |  |  |
| अं कामेश्वरी                     | प्रतिपदा    | 20.22             | शनि   | विशाखा                                         | 02.11.24 | वृश्चिक<br>23.24          | अन्नकूट गोवर्धन पूजा                                                                                                                                          |  |  |
| आं भगमालिनी                      | द्वितीया    | 22.05             | रवि   | अनुराधा                                        | 03.11.24 | वृश्चिक                   | चन्द्रदर्शन, भाईदूज,<br>यमद्वितीया, विश्वकर्मा पूजा,<br>चित्रगुप्त पूजा<br>सर्वार्थ सिद्धि योग 06.53 से                                                       |  |  |
| इं नित्यक्लिना                   | तृतीया      | 23.24             | सोम   | अनुराधा                                        | 04.11.24 | वृश्चिक                   | सर्वार्थ सिद्धि योग 06.53 से<br>08.04                                                                                                                         |  |  |
| ईं भेरुण्डा                      | चतुर्थी     | 24.17             | मंगल  | ज्येष्टा                                       | 05.11.24 | धनु<br>09.45              | भद्रा 11.54 से 24.17                                                                                                                                          |  |  |
| उं वह्निवासिनी                   | पंचमी       | 24.41             | बुध   | मूल                                            | 06.11.24 | धनु                       | सौभाग्य-ज्ञान-पांडव पंचमी                                                                                                                                     |  |  |
| ऊं महावज्रेश्वरी                 | षष्ठी       | 24.35             | गुरु  | पूर्वाषाढ़ा                                    | 07.11.24 | मकर<br>17.54              | सूर्यषष्ठी डालाछट                                                                                                                                             |  |  |
| ऋं शिवदूती                       | सप्तमी      | 23.56             | शुक्र | उत्तराषाढ़ा                                    | 08.11.24 | मकर                       | सहस्रार्जुन जयन्ती, भद्रा 23.<br>56 से, सर्वार्थ सिद्धि योग<br>12.03 से                                                                                       |  |  |
| ऋृं त्वरिता                      | अष्टमी      | 22.45             | शनि   | श्रवण                                          | 09.11.24 | कुम्भ<br>23.28            | गोपाष्टमी, भद्रा 11.25 तक<br>पंचक प्रारंभ 23.28, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग 11.48 तक                                                                              |  |  |
| लृं कुलसुन्दरी                   | नवमी        | 21.01             | रवि   | धनिष्ठा                                        | 10.11.24 | कुम्भ                     | अक्षय—आंवला—कूष्मांड<br>नवमी, सतयुगादि तिथि                                                                                                                   |  |  |
| लृं नित्या                       | दशमी        | 18.47             | सोम   | शतभिषा                                         | 11.11.24 | मीन<br>26.22              | कंसवध मेला, मथुरा, भद्रा<br>29.29 से, भीष्मपंचक व्रतारंभ                                                                                                      |  |  |
| एं नीलपताका                      | एकादशी      | 16.05             | मंगल  | पूर्वा भाद्रपदी<br>07.42<br>उत्तरा<br>भाद्रपदी | 12.11.24 | मीन                       | देवप्रबोधिनी एकादशी व्रत,<br>श्री तुलसी विवाह, देव<br>दीपावली उत्सव, श्रीपीठ<br>श्रीजी मंदिर, मथुरा, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग 07.52 से 29.40,<br>मद्रा 16.05 तक |  |  |
| ऐं विजया                         | द्वादशी     | 13.01             | बुध   | रेवती                                          | 13.11.24 | मेष<br>27.11              | प्रदोष व्रत, कवि कालिदास<br>जयन्ती, पंचक समाप्त 27.11                                                                                                         |  |  |
| ओं सर्वमंगला+ औं<br>ज्वालामालिनी | त्रयोदशी    | 09.43             | गुरु  | अश्विनी                                        | 14.11.24 | मेष                       | वैकुण्ठ चतुर्दशी, भद्रा 30.19<br>से, सर्वार्थ सिद्धि योग 07.01<br>से 24.33                                                                                    |  |  |
| _                                | चतुर्दशी    | 30.19             | गुरु  | _                                              |          | _                         | चतुर्दशी क्षय                                                                                                                                                 |  |  |
| अं चित्रा                        | पूर्णिमा    | 26.58             | शुक्र | भरणी                                           | 15.11.24 | वृष<br>20.17              | भीष्मपंचक व्रतपूर्ण, सत्यव्रत,<br>पूर्णिमाव्रत, देवदीपावली,<br>कार्तिक स्नान पूर्ण, श्री<br>गुरूनानक जयन्ती, श्री<br>निम्बार्क जयन्ती, भद्रा 16.<br>38तक      |  |  |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 02.11.2024 | 06.51    | 17.51     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 09.11.2024 | 06.56    | 17.47     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 15.11.2024 | 07.01    | 17.44     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।। ।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

क**लामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।** शाके १९४६ ईस्वी सन् २०२४–२५ ।पक्ष हेमंत ऋतु सूर्य दक्षिणायने—दक्षिणगोले

वि०सं० 2081 मार्गशीर्ष (सहश्री) कष्णपक्ष

| मागशाव (सहश्रा   | , <u> </u> |                   |       | हमत ऋतु    |          | सूय दक्षिणायन—दक्षिणगाल |                                                                                                                 |  |  |
|------------------|------------|-------------------|-------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| तिथिनित्या       | तिथि       | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र    | दिनांक   | चन्द्र राशि             |                                                                                                                 |  |  |
| अं चित्रा        | प्रतिपदा   | 23.50             | शनि   | कृतिका     | 16.11.24 | वृष                     | वृश्चिक संक्रान्ति (विष्णुपदी<br>संज्ञक) 07.32, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 19.28 से 31.02, श्री<br>निम्बार्क जयन्ती |  |  |
| ओं ज्वालामालिनी  | द्वितीया   | 21.06             | रवि   | रोहिणी     | 17.11.24 | मिथुन<br>28.31          | रोहिणीव्रत                                                                                                      |  |  |
| ओं सर्वमंगला     | तृतीया     | 18.56             | सोम   | मृगशिरा    | 18.11.24 | मिथुन                   | चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 19.58,<br>सर्वार्थ —अमृत सिद्धि योग<br>07.03 से 15.49, भद्रा 07.57<br>से 18.56          |  |  |
| ऐं विजया         | चतुर्थी    | 17.28             | मंगल  | आर्द्रा    | 19.11.24 | मिथुन                   |                                                                                                                 |  |  |
| एं नीलपताका      | पंचमी      | 16.49             | बुध   | पुनर्वसु   | 20.11.24 | कर्क                    | श्री मायानन्द चैतन्य जयन्ती                                                                                     |  |  |
|                  |            |                   |       |            |          | 08.47                   |                                                                                                                 |  |  |
| लृं नित्या       | षष्ठी      | 17.03             | गुरू  | पुष्य      | 21.11.24 | कर्क                    | भद्रा 17.03 से 29.30,<br>सर्वार्थ+ अमृत सिद्धि योग<br>07.05 से 15.36, गुरुपुष्य<br>योग 07.05 से 15.36           |  |  |
| लृं कुलसुन्दरी   | सप्तमी     | 18.08             | शुक्र | आश्लेषा    | 22.11.24 | सिंह<br>17.10           |                                                                                                                 |  |  |
| ऋृं त्वरिता      | अष्टमी     | 19.57             | शनि   | मघा        | 23.11.24 | सिंह                    | श्री कालभैरवाष्टमी, भैरव<br>समुत्पत्ति जयन्ती उत्सव,<br>श्रीपीठ श्रीजीमंदिर, श्रीधाम<br>मथुरा                   |  |  |
| ऋं शिवदूती       | नवमी       | 22.20             | रवि   | पूर्वा फा0 | 24.11.24 | कन्या<br>29.02          | सर्वार्थ सिद्धि योग 22.17 से<br>31.08                                                                           |  |  |
| ऊं महावज्रेश्वरी | दशमी       | 25.02             | सोम   | उत्तरा फा0 | 25.11.24 | कन्या                   | भद्रा 11.40 से 25.02                                                                                            |  |  |
| उं वि्हवासिनी    | एकादशी     | 27.48             | मंगल  | हस्त       | 26.11.24 | कन्या                   | उत्पत्ति एकादशी व्रत                                                                                            |  |  |
| ईं भेरुण्डा      | द्वादशी    | 30.24             | बुध   | चित्रा     | 27.11.24 | तुला<br>18.07           |                                                                                                                 |  |  |
| इं नित्यक्लिना   | त्रयोदशी   | 31.10             | गुरू  | चित्रा     | 28.11.24 | तुला                    | प्रदोष व्रत                                                                                                     |  |  |
| इं नित्यक्लिना   | त्रयोदशी   | 08.40             | शुक्र | स्वाति     | 29.11.24 | वृश्चिक<br>30.03        | मास शिवरात्रि व्रत, श्री बाला<br>जयन्त्योत्सवः, श्रीपीठ श्रीजी<br>मंदिर, श्रीधाम मथुरा, भद्रा०८.<br>40 से 21.39 |  |  |
| आं भगमालिनी      | चतुर्दशी   | 10.30             | शनि   | विशाखा     | 30.11.24 | वृश्चिक                 | पितृकाये अमावस्या                                                                                               |  |  |
| अं कामेश्वरी     | अमावस्या   | 11.51             | रवि   | अनुराधा    | 01.12.24 | वृश्चिक                 | देवकार्ये अमावस्या                                                                                              |  |  |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल। समय    | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 16.11.2024 | 07.01    | 17.44     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 23.11.2024 | 07.07    | 17.41     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 01.12.2024 | 07.13    | 17.41     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।। ।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

# क**लामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।** शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 पपक्ष हेमन्त ऋतु सूर्य दक्षिणायणे–दक्षिणगोले

वि0सं0 2081 मार्गशीर्ष (सहश्री) शुक्लपक्ष

| 111111 (1161     |          |                   |       | र । सं नव्यु        |          |                | 1 (18) 1 11(1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------|-------------------|-------|---------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या       | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र             | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतोत्सव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अं कामेश्वरी     | प्रतिपदा | 12.43             | सोम   | ज्येष्टा            | 02.12.24 | धनु<br>15.46   | चन्द्रदर्शन, मकर में शुक्र 11.<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आं भगमालिनी      | द्वितीया | 13.09             | मंगल  | मूल                 | 03.12.24 | धनु            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इं नित्यक्लिना   | तृतीया   | 13.10             | बुध   | पूर्वाषाढ़ा         | 04.12.24 | मकर            | भद्म 25.03 से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·                |          |                   |       |                     |          | 23.20          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ईं भेरुण्डा      | चतुर्थी  | 12.49             | गुरू  | उत्तराषाढ़ा         | 05.12.24 | मकर            | वैनायकी चतुर्थी व्रत, भद्रा<br>12.49 तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उं वह्निवासिनी   | पंचमी    | 12.08             | शुक्र | श्रवण               | 06.12.24 | कुम्भ<br>29.07 | श्री रामजानकी विवाहोत्सव<br>श्रीपीठ श्रीजी मंदिर बड़ी हवेली,<br>श्रीधाम मथुराः, देवीपर्व, विहार<br>पंचमी, श्री बांकेबिहारी प्राकट्यो<br>त्सव, पंचक प्रारंभ 29.07, सर्वार्थ<br>सि0 योग 07.16 से 17.18                                                                                                                                                                                                  |
| ऊं महावज्रेश्वरी | षष्ठी    | 11.06             | शनि   | धनिष्ठा             | 07.12.24 | कुम्भ          | चम्पाषष्ठी, स्कन्दगृह षष्ठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋं शिवदूती       | सप्तमी   | 09.44             | रवि   | शतभिषा              | 08.12.24 | कुम्भ          | मित्र सप्तमी, नरसी मेहता<br>जयन्ती, भद्रा 09.44 से 20.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऋृं त्वरिता+     | अष्टमी   | 08.03             | सोम   | पूर्वा भाद्रपदी     | 09.12.24 | मीन            | नन्दिनी नवमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लृं कुलसुन्दरी   |          |                   |       |                     |          | 09.15          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                | नवमी     | 30.02             | सोम   | _                   | _        | _              | नवमी क्षय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लृं नित्या       | दशमी     | 27.43             | मंगल  | उत्तरा<br>भाद्रपदी  | 10.12.24 | मीन            | दशादित्य व्रत, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग ०७.१९ से १३.३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| एं नीलपताका      | एकादशी   | 25.09             | बुध   | रेवती               | 11.12.24 | मेष<br>11.48   | मोक्षदा एकादशी व्रत, श्री गीता<br>जयन्ती, भद्रा 14.28 से 25.09<br>तक, पंचक समाप्त 11.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ऐं विजया         | द्वादशी  | 22.26             | गुरू  | अश्विनी             | 12.12.24 | मेष            | व्यंजन द्वादशी, अखण्डा<br>द्वादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग<br>07.20 से 09.53 तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ओं सर्वमंगला     | त्रयोदशी | 19.40             | शुक्र | भरणी07.50<br>कृतिका | 13.12.24 | वृष<br>13.19   | प्रदोष व्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| औं ज्वालामालिनी  | चतुर्दशी | 16.59             | शनि   | रोहिणी              | 14.12.24 | वृष            | पूर्णिमाव्रत, रोहिणी व्रत,<br>पिशाचमोचन श्राद्ध, भद्रा 16.59<br>से 27.53, सर्वार्थ—अमृत सिद्धि<br>योग 07.21 से 27.55                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अं चित्रा        | पूर्णिमा | 14.31             | रवि   | मृगिशरा             | 15.12.24 | मिथुन<br>15.04 | सत्यव्रत, पूर्णिमा पुण्यकाल, श्री<br>अन्नपूर्णा जयन्ती, श्री त्रिपुरभैरवी<br>महाविद्या जयन्ती, श्रीपाददत्तात्रेय<br>जयन्ती, षोडशी त्रिपुरसुन्दरी<br>श्रीविद्या जयन्त्योत्सव, श्रीपीठ<br>श्रीजी मंदिर, श्रीधाम मथुरा,<br>आदि गुरुगादी महोत्सव<br>श्रीपीठाधीश्वर अखण्ड<br>भूमण्डलाचार्य श्रीश्री 1008 श्री<br>शीलचन्द्राचार्य महाराज्ञानां<br>जयन्त्योत्सव, धनु संक्रान्ति<br>(षड़शीतिमुखासंज्ञक) 22.11 |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 02.12.2024 | 07.13    | 17.41     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 09.12.2024 | 07.18    | 17.42     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 15.12.2024 | 07.22    | 17.44     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

वि0सं0 2081

कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके १९४६ ईस्वी सन् २०२४–२५ क्ष हेमन्त-शिशिर ऋतु सूर्य दक्षिणा-उत्तरायणे–दक्षिणगोले पौष (सहस्यश्री) कृष्णपक्ष

| तिथिनित्या       | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र         | दिनांक   | चन्द्र राशि | व्रतोत्सव                      |
|------------------|----------|-------------------|------|-----------------|----------|-------------|--------------------------------|
| चित्रा           | प्रतिपदा | 12.27             | सोम  | आर्द्रा         | 16.12.24 | मिथुन       |                                |
| अं ज्वालामालिनी  | द्वितीया | 10.56             | मंगल | पुनर्वसु        | 17.12.24 | कर्क        | भद्रा 22.26 से,                |
|                  |          |                   |      |                 |          | 18.48       |                                |
| औं सर्वमंगला     | तृतीया   | 10.06             | बुध  | पुष्य           | 18.12.24 | कर्क        | चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 20.50, |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | भद्रा 10.06 तक                 |
| ऐं विजया         | चतुर्थी  | 10.03             | गुरू | आश्लेषा         | 19.12.24 | सिंह        |                                |
|                  |          |                   |      |                 |          | 26.01       |                                |
| एं नीलपताका      | पंचमी    | 10.49             | शुक  | मघा             | 20.12.24 | सिंह        |                                |
| लृंनित्या        | षष्ठी    | 12.21             | शनि  | पूर्वा फाल्गुनी | 21.12.24 | सिंह        | भद्रा 12.21 से 25.23 से, रवि   |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | उत्तरायणे, शिशिर ऋतु           |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | प्रारंभ 14.50                  |
| लृं कुलसुन्दरी   | सप्तमी   | 14.32             | रवि  | उत्तरा          | 22.12.24 | कन्या       | सर्वार्थसिद्धि योग 07.26 से    |
|                  |          |                   |      | फाल्गुनी        |          | 12.56       | 31.26 कालाष्टमी व्रत           |
| ॠं त्वरिता       | अष्टमी   | 17.08             | सोम  | उत्तरा          | 23.12.24 | कन्या       |                                |
|                  |          |                   |      | फाल्गुनी        |          |             |                                |
| ऋं शिवदूती       | नवमी     | 19.52             | मंगल | हस्त            | 24.12.24 | तुला        |                                |
|                  |          |                   |      |                 |          | 25.51       |                                |
| ऊं महावज्रेश्वरी | दशमी     | 22.29             | बुध  | चित्रा          | 25.12.24 | तुला        | भद्रा 09.13 से 22.29 तक,       |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | महामना पं0 मदनमोहन             |
|                  |          |                   |      | _               |          |             | मालवीय जयन्ती                  |
| उं वह्निवासिनी   | एकादशी   | 24.44             | गुरू | स्वाति          | 26.12.24 | तुला        | सफला एकादशी व्रत,              |
|                  |          |                   |      | _               |          |             | कल्पवास प्रारंभ                |
| ईं भेरुण्डा      | द्वादशी  | 26.27             | शुक  | विशाखा          | 27.12.24 | वृश्चिक     | सर्वार्थ सिद्धि योग 20.29 से   |
|                  |          |                   |      |                 |          | 13.57       | 31.28                          |
| इं नित्यक्लिना   | त्रयोदशी | 27.33             | शनि  | अनुराधा         | 28.12.24 | वृश्चिक     | प्रदोष व्रत, भद्रा 27.33 से,   |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | कुम्भ में शुक्र 23.41          |
| आं भगमालिनी      | चतुर्दशी | 28.02             | रवि  | ज्येष्टा        | 29.12.24 | धनु         | भद्रा १५.५२ तक, सर्वार्थ       |
|                  |          |                   |      |                 |          | 23.22       | सिद्धि योग 23.22 से 31.29,     |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | मास शिवरात्रि                  |
| अं कामेश्वरी     | अमावस्या | 27.56             | सोम  | मूल             | 30.12.24 | धनु         | देव-पितृकार्ये सोमवती          |
|                  |          |                   |      |                 |          |             | अमावस्या                       |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाल। | वार  | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 16.12.2024 | 07.23    | 17.44     | रवि स    | गायं | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 23.12.2024 | 07.26    | 17.48     | सोम प्रा | ातः  | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 30.12.2024 | 07.29    | 17.52     | मंगल दि  | देवा | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।। ।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

## कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 पक्ष शिशिर ऋतु सूर्य उत्तरायणे–दक्षिणगोले

वि0सं0 2081 पौष (सहस्यश्री) शुक्लपक्ष

| वाव (सहस्वत्रा)           | पुनरा वि |                   |       | रिश्ति सूर्य उत्तरियं निर्वारिया |          |                |                                                                                                            |  |
|---------------------------|----------|-------------------|-------|----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| तिथिनित्या                | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र                          | दिनांक   | चन्द्र राशि    | व्रतोत्सव                                                                                                  |  |
| अं कामेश्वरी              | प्रतिपदा | 27.22             | मंगल  | पूर्वाषाढ़ा                      | 31.12.24 | मकर<br>30.01   | गुप्तनवरात्र विधान आरम्भः,<br>शाकम्भरी नवरात्र,                                                            |  |
| आं भगमालिनी               | द्वितीया | 26.24             | बुध   | उत्तराषाढ़ा                      | 01.01.25 | मकर            | चन्द्रदर्शन                                                                                                |  |
| इं नित्यक्लिना            | तृतीया   | 25.08             | गुरू  | श्रवण                            | 02.01.25 | मकर            |                                                                                                            |  |
| ईं भेरुण्डा               | चतुर्थी  | 23.40             | शुक्र | धनिष्ठा                          | 03.01.25 | कुम्भ<br>10.48 | भद्रा 12.26 से 23.40, पंचक<br>प्रारंभ 10.48                                                                |  |
| उं वह्निवासिनी            | पंचमी    | 22.01             | शनि   | शतभिषा                           | 04.01.25 | कुम्भ          |                                                                                                            |  |
| ऊं महावज्रेश्वरी          | षष्ठी    | 20.15             | रवि   | पूर्वा भाद्र0                    | 05.01.25 | मीन<br>14.35   | सर्वार्थ सिद्धि योग 20.18 से<br>31.31                                                                      |  |
| ऋं शिवदूती                | सप्तमी   | 18.24             | सोम   | उत्तरा<br>भाद्रपदी               | 06.01.25 | मीन            | गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती,<br>भद्रा 18.24 से 29.26                                                          |  |
| ऋृं त्वरिता               | अष्टमी   | 16.27             | मंगल  | रेवती                            | 07.01.25 | मेष<br>17.50   | सर्वार्थ—अमृत सिद्धि योग 17.<br>50 से 31.31, पंचक समाप्त<br>17.50                                          |  |
| लृं कुलसुन्दरी            | नवमी     | 14.26             | बुध   | अश्विनी                          | 08.01.25 | मेष            |                                                                                                            |  |
| लृं नित्या                | दशमी     | 12.22             | गुरू  | भरणी                             | 09.01.25 | वृष<br>20.46   | भद्रा 23.21 से                                                                                             |  |
| एं नीलपताका               | एकादशी   | 10.20             | शुक्र | कृतिका                           | 10.01.25 | वृष            | पुत्रदा एकादशी व्रत, भद्रा<br>10.20 तक                                                                     |  |
| ऐं विजया+ ओं<br>सर्वमंगला | द्वादशी  | 08.22             | शनि   | रोहिणी                           | 11.01.25 | मिथुन<br>23.55 | प्रदोषव्रत, रोहिणीव्रत,<br>महाद्वादशी, कल्पवाससमाप्त,<br>सर्वार्थ— अमृतसिद्धि योग ०७७.<br>३१ से १२.२९,     |  |
| _                         | त्रयोदशी | 30.34             | शनि   | _                                | _        | _              | त्रयोदशी क्षय                                                                                              |  |
| औं ज्वालामालिनी           | चतुर्दशी | 29.03             | रवि   | मृगशिरा                          | 12.01.25 | मिथुन          | भद्रा 29.03से, विवेकानन्द<br>जयन्ती                                                                        |  |
| अं चित्रा                 | पूर्णिमा | 27.56             | सोम   | आर्द्रा                          | 13.01.25 | कर्क<br>28.19  | पूर्णिमा व्रत, सत्यव्रत, श्री<br>शाकम्भरी, दुर्गा, शताक्षी<br>जयन्ती, माघ रनान प्रारम्भ,<br>भद्रा 16.27 तक |  |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल  वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 31.12.2024 | 07.29    | 17.52     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 06.01.2025 | 07.31    | 17.57     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 13.01.2025 | 07.31    | 18.02     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।।

।। श्री गोपाल जी महाराज की जय।। ।। श्री बाबा महाराज की जय।।

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

## कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।। शाके 1946 ईस्वी सन् 2024–25 शिशिर ऋतु सूर्य उत्तरायणे–दक्षिणगोले

वि०सं० 2081

| 19040 2001       |          |                   | 21147 1940 |                               | इस्पा सन् 2024—25 |                  |                                                                                                                                                                         |  |
|------------------|----------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| माघ (तपःश्री) व  | ृष्णपक्ष |                   |            | शिशिर ऋतु                     |                   | सूर्य उत्तराय    | गे—दक्षिणगोले                                                                                                                                                           |  |
| तिथिनित्या       | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार        | नक्षत्र                       | दिनांक            | चन्द्र राशि      | व्रतोत्सव                                                                                                                                                               |  |
| अं चित्रा        | प्रतिपदा | 27.11             | मंगल       | पुनर्वसु                      | 14.01.25          | कर्क             | मकर संक्रान्ति (सौम्यायन<br>संज्ञक) 08.56                                                                                                                               |  |
| औं ज्वालामालिनी  | द्वितीया | 27.23             | बुध        | पुष्य                         | 15.01.25          | कर्क             |                                                                                                                                                                         |  |
| ओं सर्वमंगला     | तृतीया   | 28.06             | गुरू       | आश्लेषा                       | 16.01.25          | सिंह<br>11.17    | भद्रा 15.40 से 18.06                                                                                                                                                    |  |
| ऐं विजया         | चतुर्थी  | 29.30             | शुक्र      | मघा                           | 17.01.25          | सिंह             | संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत,<br>चन्द्रोदय 21.28                                                                                                                           |  |
| एं नीलपताका      | पंचमी    | 31.31             | शनि        | पूर्वा फाल्गुनी               | 18.01.25          | कन्या            | अखण्ड भूमण्डलाचार्य श्रीश्री                                                                                                                                            |  |
|                  |          |                   |            |                               |                   | 21.29            | 1008 श्री सुरेश जी बाबा<br>महाराज्ञानां पुण्यतिथिः                                                                                                                      |  |
| एं नीलपताका      | पंचमी    | 07.31             | रवि        | उत्तरा<br>फाल्गुनी            | 19.01.25          | कन्या            | अखण्ड भूमण्डलाचार्य श्रीश्री<br>1008 श्री लक्ष्मीपति देवाचार्य<br>जी महाराज्ञानां पुण्यतिथिः,<br>सवार्थ सिद्धि योग 07.31 से<br>31.30, अमृतसिद्धि योग 17.<br>31 से 31.30 |  |
| लृं नित्या       | षष्ठी    | 09.59             | सोम        | हस्त                          | 20.01.25          | कन्या            | भद्रा 09.59 से 23.19,<br>अभिजित में सूर्य आगम 22.<br>07                                                                                                                 |  |
| लृं कुलसुन्दरी   | सप्तमी   | 12.40             | मंगल       | चित्रा                        | 21.01.25          | तुला<br>10.04    | श्री रामानन्दाचार्य जयन्ती,<br>कालाष्टमी, मिथुन में मंगल                                                                                                                |  |
| ऋृं त्वरिता      | अष्टमी   | 15.18             | बुध        | स्वाती                        | 22.01.25          | तुला             | अष्टका श्राद्ध, भद्रा 30.36 से,<br>सर्वार्थ सिद्धि योग 29.08 से                                                                                                         |  |
| ऋं शिवदूती       | नवमी     | 17.38             | गुरू       | विशाखा                        | 23.01.25          | वृश्चिक<br>22.33 | भद्रा 30.36 से, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 31.08 से                                                                                                                         |  |
| ऊं महावज्रेश्वरी | दशमी     | 19.24             | शुक्र      | अनुराधा                       | 24.01.25          | वृश्चिक          | भद्रा 19.25 तक, सर्वार्थ<br>सिद्धि योग 31.08 तक, सूर्य<br>अभिजित निर्गम 22.44, मकर<br>में बुध 17.39                                                                     |  |
| उं वह्निवासिनी   | एकादशी   | 20.32             | शनि        | ज्येष्टा                      | 25.01.25          | वृश्चिक          | षट्तिला एकादशी व्रत                                                                                                                                                     |  |
| ईं भेरुण्डा      | द्वादशी  | 20.55             | रवि        | ज्येष्टा                      | 26.01.25          | धनु<br>08.26     | भारतीय गणतंत्र दिवस 76<br>वां, सर्वार्थ सिद्धि योग 08.26<br>से 31.08                                                                                                    |  |
| इं नित्यक्लिना   | त्रयोदशी | 20.35             | सोम        | मूल                           | 27.01.25          | धनु              | प्रदोषव्रत, भद्रा 20.35 से,<br>मास शिवरात्रि, मीन में शुक्र                                                                                                             |  |
| आं भगमालिनी      | चतुर्दशी | 19.36             | मंगल       | पूर्वाषाढ़ा                   | 28.01.25          | मकर<br>14.52     | भद्रा 08.10 तक                                                                                                                                                          |  |
| अं कामेश्वरी     | अमावस्या | 18.05             | बुध        | उत्तराषाढ़ा<br>08.21<br>श्रवण | 29.01.25          | मकर              | देविपतृकार्ये अमावस्या, माधी<br>मौनी अमावस्या, प्रयागराज<br>स्नान मेला                                                                                                  |  |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 14.01.2025 | 07.31    | 18.03     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 22.01.2025 | 07.30    | 18.08     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 29.01.2025 | 07.28    | 18.14     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि०सं० २०८१ माघ (तपःश्री) शुक्लपक्ष शाके 1946 शिशिर ऋतु ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य उत्तरायणे–दक्षिणगोले

| गाव (तक्ता) र्                  |          |                   |       | ITIITI 161         |          | 2-1 0 ((1 (1 -1 | ન વાવાનાનાલ                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------|--------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या                      | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि     | व्रतोत्सव                                                                                                                                                                                |
| अं कामेश्वरी                    | प्रतिपदा | 16.11             | गुरू  | धनिष्ठा            | 30.01.25 | कुम्भ<br>18.35  | चन्द्रदर्शन, पंचक प्रारंभ 18.<br>35, ललितोत्सवः                                                                                                                                          |
| आं भगमालिनी                     | द्वितीया | 13.59             | शुक्र | शतभिषा             | 31.01.25 | कुम्भ           |                                                                                                                                                                                          |
| इं नित्यक्लिना                  | तृतीया   | 11.38             | शनि   | पूर्वा भाद्रपदी    | 01.02.25 | मीन<br>20.59    | गौरी तृतीया, वरद—विनायक<br>तिल चतुर्थी, भद्रा 22.07 से                                                                                                                                   |
| ईं भेरुण्डा +<br>उं वह्निवासिनी | चतुर्थी  | 09.14             | रवि   | उत्तरा<br>भाद्रपदी | 02.02.25 | मीन             | वसंत पंचमी, श्रीसरस्वती<br>जयन्ती, रति—कामोत्सव, भद्रा<br>09.14 तक, सर्वार्थसिद्धि योग<br>07.26 से 24.52                                                                                 |
| _                               | पंचमी    | 30.53             | रवि   | -                  | _        | -               | पंचमी क्षय                                                                                                                                                                               |
| ऊं महावज्रेश्वरी                | षष्ठी    | 28.37             | सोम   | रेवती              | 03.02.25 | मेष<br>23.17    | मन्दार षष्ठी, पंचक समाप्त<br>23.17                                                                                                                                                       |
| ऋं शिवदूती                      | सप्तमी   | 26.31             | मंगल  | अश्विनी            | 04.02.25 | मेष             | अचला सप्तमी, रथ—भानु<br>सप्तमी, भद्रा 26.31 से,<br>सर्वार्थ—अमृत सिद्धि योग 07.<br>25 से 21.50                                                                                           |
| ऋृं त्वरिता                     | अष्टमी   | 24.36             | बुध   | भरणी               | 05.02.25 | वृष<br>16.16    | भीष्माष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 20.33 से 21.23 तक,<br>भद्रा 13.32 तक                                                                                                                 |
| लृं कुलसुन्दरी                  | नवमी     | 22.53             | गुरू  | कृतिका             | 06.02.25 | वृष             |                                                                                                                                                                                          |
| लृं नित्या                      | दशमी     | 21.26             | शुक्र | रोहिणी             | 07.02.25 | मिथुन<br>30.31  |                                                                                                                                                                                          |
| एं नीलपताका                     | एकादशी   | 20.16             | शनि   | मृगशिरा            | 08.02.25 | मिथुन           | जया एकादशी व्रत, भद्रा 08.<br>49 से 20.16                                                                                                                                                |
| ऐं विजया                        | द्वादशी  | 19.25             | रवि   | आर्द्रा            | 09.02.25 | मिथुन           | भीष्मद्वादशी                                                                                                                                                                             |
| ओं सर्वमंगला                    | त्रयोदशी | 18.57             | सोम   | पुनर्वसु           | 10.02.25 | कर्क            | प्रदोषव्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग                                                                                                                                                          |
|                                 |          |                   |       |                    |          | 11.57           | 18.01 से 31.20 तक                                                                                                                                                                        |
| ओं ज्वालामालिनी                 | चतुर्दशी | 18.56             | मंगल  | पुष्य              | 11.02.25 | कर्क            | भद्रा 18.56 से 31.06 तक,<br>सर्वार्थ सिद्धि योग 18.34 से<br>31.20 तक, श्री करपात्री जी<br>पुण्यतिथि                                                                                      |
| अं चित्रा                       | पूर्णिमा | 19.23             | बुध   | अश्लेषा            | 12.02.25 | सिंह<br>19.36   | सत्यव्रत, पूर्णिमाव्रत, श्री<br>लिलता महाविद्या जयन्ती,<br>श्रीपीठ श्रीजी दरबार,<br>अभिषेक विशेषार्चन माघी<br>पूर्णिमा, माघ स्नान पूर्ण,<br>कुम्भ संक्रान्ति (विष्णुपदी<br>संज्ञक) 21.57 |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल। समय    | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 30.01.2025 | 07.27    | 18.15     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 05.02.2025 | 07.24    | 18.20     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 12.02.2025 | 07.20    | 18.25     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलो चने।।

ईस्वी सन् 2024—25 ऋतु सूर्य उत्तरायणे—दक्षिणगोले वि०सं० 2081 शाके 1946 फाल्गुन (तपस्यश्री) कृष्णपक्ष शिशिर–बसन्त ऋतु

|                  |          |                   |       | 1011010 90101   |          |             | ा याया । ।।रा                 |
|------------------|----------|-------------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------------------------------|
| तिथिनित्या       | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार   | नक्षत्र         | दिनांक   | चन्द्र राशि | व्रतोत्सव                     |
| अं चित्रा        | प्रतिपदा | 20.22             | गुरू  | मघा             | 13.02.25 | सिंह        | इष्टि                         |
| ओं ज्वालामालिनी  | द्वितीया | 21.52             | शुक्र | पूर्वा फाल्गुनी | 14.02.25 | कन्या       |                               |
|                  |          |                   |       |                 |          | 29.45       |                               |
| ओं सर्वमंगला     | तृतीया   | 23.52             | शनि   | उत्तरा          | 15.02.25 | कन्या       | भद्रा 10.49 से 23.52          |
|                  |          |                   |       | फाल्गुनी        |          |             |                               |
| ऐं विजया         | चतुर्थी  | 26.16             | रवि   | हस्त            | 16.02.25 | कन्या       | चतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय 21.54, |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | सर्वार्थ-अमृत सिद्धि योग ०७.  |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | 17 से 28.31                   |
| एं नीलपताका      | पंचमी    | 28.53             | सोम   | चित्रा          | 17.02.25 | तुला        | माता यशोदा जयन्ती             |
|                  |          |                   |       |                 |          | 18.03       |                               |
| लृं नित्या       | षष्ठी    | 31.15             | मंगल  | चित्रा          | 18.02.25 | तुला        | बसन्त ऋतु प्रारंभ 15.37       |
| लृं नित्या       | षष्ठी    | 07.32             | बुध   | स्वाति          | 19.02.25 | वृश्चिक     | भद्रा 07.32 से 20.48          |
|                  |          |                   |       |                 |          | 30.50       |                               |
| लृं कुलसुन्दरी   | सप्तमी   | 09.58             | गुरू  | विशाखा          | 20.02.25 | वृश्चिक     | कालाष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि    |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | योग 13.30 से                  |
| ऋृं त्वरिता      | अष्टमी   | 11.58             | शुक्र | अनुराधा         | 21.02.25 | वृश्चिक     | श्री सीताष्टमी पर्व, सर्वार्थ |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | सिद्धि योग 15.54 तक           |
| ऋं शिवदूती       | नवमी     | 13.19             | शनि   | ज्येष्टा        | 22.02.25 | धनु         | समर्थ रामदास नवमी, भद्रा      |
|                  |          |                   |       |                 |          | 17.40       | 25.44 से                      |
| ऊं महावज्रेश्वरी | दशमी     | 13.56             | रवि   | मूल             | 23.02.25 | धनु         | भद्रा 13.56 तक, सर्वार्थ      |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | सिद्धि योग 07.11 से 18.43     |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | तक                            |
| उं वह्निवासिनी   | एकादशी   | 13.45             | सोम   | पूर्वाषाढ़ा     | 24.02.25 | मकर         | विजया एकादशी व्रत             |
|                  |          |                   |       |                 |          | 24.56       |                               |
| ईं भेरुण्डा      | द्वादशी  | 12.47             | मंगल  | उत्तराषाढ़ा     | 25.02.25 | मकर         | प्रदोष व्रत                   |
| इं नित्यक्लिना   | त्रयोदशी | 11.08             | बुध   | श्रवण           | 26.02.25 | कुम्भ       | श्री महाशिवरात्रि व्रत        |
|                  |          |                   |       |                 |          | 28.37       | जागरण, पंचक प्रारंभ 28.37     |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | से, भद्रा 11.08 से 22.06      |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | तक                            |
| आं भगमालिनी +    | चतुर्दशी | 08.55             | गुरू  | धनिष्टा         | 27.02.25 | कुम्भ       | देवपितृकार्ये अमावस्या, शिव   |
| अं कामेश्वरी     |          |                   |       |                 |          |             | खप्पर पूजा, मीन में बुध 23.   |
|                  |          |                   |       |                 |          |             | 47                            |
| _                | अमावस्या | 30.14             | गुरु  | _               | _        | _           | अमावस्या क्षय                 |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाल | वार    | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 13.02.2025 | 07.19    | 18.25     | रवि र   | प्तायं | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 21.02.2025 | 07.12    | 18.31     | सोम प्र | ग्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 27.02.2025 | 07.07    | 18.34     | मंगल ि  | देवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि०सं० २०८१ फाल्गुन (तपस्यश्री) शुक्लपक्ष शाके 1946 बसन्त ऋतु ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य उत्तरायणे–दक्षिणगोले

|                  | / 3      |                   |          | 3                  |          | 0           |                                       |
|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|-------------|---------------------------------------|
| तिथिनित्या       | तिथि     | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार      | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि | व्रतोत्सव                             |
| अं कामेश्वरी     | प्रतिपदा | 27.16             | शुक्र    | <u>।</u><br>शतभिषा | 28.02.25 | मीन         | इष्टि                                 |
|                  |          | 27.10             |          |                    | 20.02.23 | 29.58       | `                                     |
| आं भगमालिनी      | द्वितीया | 24.09             | शनि      | पूर्वा भाद्रपदी    | 01.03.25 | मीन         | चन्द्रदर्शन, फुलेरा दौज, श्री         |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | रामकृष्णपरमहंस जयन्ती                 |
| इं नित्यक्लिना   | तृतीया   | 21.02             | रवि      | उत्तरा भा0         | 02.03.25 | मेष         | पंचक समाप्त ३०.३९, सर्वार्थ           |
|                  |          |                   |          | 08.59              |          | 30.39       | सिद्धि योग 07.04 से 08.59             |
| •                |          |                   |          | रेवती              |          |             | एवं 30.39 से 31.03                    |
| ईं भेरुण्डा      | चतुर्थी  | 18.02             | सोम      | अश्विनी            | 03.03.25 | मेष         | अविघ्नकर व्रत, भद्रा 07.31            |
|                  | ۵        |                   | <u> </u> |                    |          |             | से 18.02 तक                           |
| उं वहिवासिनी     | पंचमी    | 15.37             | मंगल     | भरणी               | 04.03.25 | मेष         | सर्वार्थ सिद्धि योग 26.38 से          |
| ऊं महावज्रेश्वरी | षष्टी    | 12.51             | बुध      | कृतिका             | 05.03.25 | वृष         | सर्वार्थ सिद्धि योग 31.00             |
|                  |          |                   |          |                    |          | 08.13       | तक,                                   |
| ऋं शिवदूती       | सप्तमी   | 10.51             | गुरू     | रोहिणी             | 06.03.25 | वृष         | भद्रा 10.51 से 22.03,<br>रोहिणीव्रत   |
| ऋृं त्वरिता      | अष्टमी   | 09.19             | शुक्र    | मृगशिरा            | 07.03.25 | मिथुन       | होलिकाष्टक प्रारंभ                    |
|                  |          |                   |          |                    |          | 11.45       |                                       |
| लृं कुलसुन्दरी   | नवमी     | 08.16             | शनि      | आर्द्रा            | 08.03.25 | मिथुन       | लठ्ठमार होली बरसाना,<br>श्रीधाम मथुरा |
| लूं नित्या       | दशमी     | 07.45             | रवि      | पुनर्वसु           | 09.03.25 | कर्क        | लढ्डमार होली नन्दगांव,                |
|                  |          |                   |          |                    |          | 17.46       | श्रीधाम मथुरा, रविपुष्य योग           |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | 23.55 से 30.36 तक                     |
| एं नीलपताका      | एकादशी   | 07.45             | सोम      | पुष्य              | 10.03.25 | कर्क        | आमलकी एकादशी व्रत, भद्रा              |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | 07.45 से 24.51 तक,                    |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | रंगभरनी एकादशी, लठ्ठमार               |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | होली, श्रीकृष्णजन्मभूमि,              |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | श्रीधाम मथुरा,                        |
| ऐं विजया         | द्वादशी  | 08.14             | मंगल     | आश्लेषा            | 11.03.25 | सिंह        | गोविन्द द्वादशी, प्रदोषव्रत           |
|                  |          |                   |          |                    |          | 26.15       |                                       |
| ओं सर्वमंगला     | त्रयोदशी | 09.12             | बुध      | मघा                | 12.03.25 | सिंह        | भक्त मीराबाई जयन्ती                   |
| ओं ज्वालामालिनी  | चतुर्दशी | 10.36             | गुरू     | पूर्वा फाल्गुनी    | 13.03.25 | सिंह        | होलिकापर्व दीपनं दारूण                |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | रात्रि, भद्रा 10.36 से 23.28,         |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | पूर्णिमाव्रत                          |
| अं चित्रा        | पूर्णिमा | 12.24             | शुक्र    | उत्तरा             | 14.03.25 | कन्या       | सत्यव्रत, मीन संक्रान्ति              |
|                  |          |                   |          | फाल्गुनी           |          | 12.56       | (षडशीतिमुखा संज्ञक), 18.51,           |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | धुलैंडी पर्व,                         |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | रनानदानादिपूर्णिमा, श्री              |
|                  |          |                   |          |                    |          |             | चैतन्य महाप्रभु जयन्ती,               |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल  वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 28.02.2025 | 07.06    | 18.35     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 07.03.2025 | 06.59    | 18.39     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| पूर्णिमा | 14.03.2025 | 06.52    | 18.42     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

।।श्री जी महाराज की जय।। ।।श्री गुरूजी महाराज की जय।।

।। श्री बाबा महाराज की जय।।

#### कलामुहूर्तकाष्ठाहर्मासर्तुशरदात्मने नमः सहस्रशीर्षायै सहस्रमुखलोचने।।

वि0सं0 2081

शाके 1946–44

चैत्र (मधश्री) कष्णपक्ष

बसन्त ऋत

ईस्वी सन् 2024–25 सूर्य उत्तरायणे–दक्षिण–उत्तरगोले

| चत्र (मधुस्रा) कृ | ष्णपक्ष       |                   |      | बसन्त ऋतु          |          | सूय उत्तराय      | ण–दाक्षण–उत्तरगाल                                                                                     |
|-------------------|---------------|-------------------|------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथिनित्या        | तिथि          | समाप्ति<br>घं0मि0 | वार  | नक्षत्र            | दिनांक   | चन्द्र राशि      |                                                                                                       |
| अं चित्रा         | प्रतिपदा      | 14.33             | शनि  | उत्तरा<br>फाल्गुनी | 15.03.25 | कन्या            | इष्टि                                                                                                 |
| औं ज्वालामालिनी   | द्वितीया      | 16.58             | रवि  | हस्त               | 16.03.25 | तुला<br>25.15    | सन्त तुकाराम जयन्ती, भद्रा<br>30.15 से, सर्वार्थ—अमृत<br>सिद्धि योग 06.50 से 11.45                    |
| ओं सर्वमंगला      | तृतीया        | 19.33             | सोम  | चित्रा             | 17.03.25 | तुला             | चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय रात्रि<br>21.32                                                               |
| ऐं विजया          | चतुर्थी       | 22.09             | मंगल | स्वाती             | 18.03.25 | तुला             |                                                                                                       |
| एं नीलपताका       | पंचमी         | 24.37             | बुध  | विशाखा             | 19.03.25 | वृश्चिक<br>14.07 | श्री रंगपंचमी, सर्वार्थ सिद्धि<br>योग 20.50 से, अमृत सिद्धि<br>योग 20.50 से 30.45,<br>शुक्रास्त 18.41 |
| लृं नित्या        | षष्ठी         | 26.45             | गुरू | अनुराधा            | 20.03.25 | वृश्चिक          | एकनाथ षष्ठी, भद्रा 26.45<br>से, सर्वार्थ सिद्धि योग 23.32<br>तक, सूर्य उत्तरगोल गति<br>प्रारंभ 14.32  |
| लृं कुलसुन्दरी    | सप्तमी        | 28.24             | शुक  | ज्येष्टा           | 21.03.25 | धनु<br>25.46     | शीतला सप्तमी, भद्रा 15.39<br>तक                                                                       |
| ऋृं त्वरिता       | अष्टमी        | 29.23             | शनि  | मूल                | 22.03.25 | धनु              | शीतलाष्टमी पर्व बासौड़ा,<br>कालाष्टमी                                                                 |
| ऋं शिवदूती        | नवमी          | 29.38             | रवि  | पूर्वाषाढ़ा        | 23.03.25 | धनु              | सर्वार्थ सिद्धि योग 28.18 से<br>30.41, शुक्रोदय 19.25                                                 |
| ऊं महावज्रेश्वरी  | दशमी          | 29.05             | सोम  | उत्तराषाढ़ा        | 24.03.25 | मकर<br>10.25     | दशमातापूजन, भद्रा 17.28 से<br>29.05, सर्वार्थ सिद्धि योग                                              |
| उं वह्निवासिनी    | <u>एकादशी</u> | 27.45             | मंगल | श्रवण              | 25.03.25 | मकर              | 28.27 से 30.40 तक                                                                                     |
| ई भेरुण्डा        | द्वादशी       | 25.53             | बुध  | धनिष्टा            | 26.03.25 | कुम्भ            | पापमोचिनी एकादशी व्रत,                                                                                |
| \$ 1000           | क्षापरा।      | 25.55             | اعظ  | 911901             | 20.03.23 | 15.15            | पंचक प्रारंभ 15.15                                                                                    |
| इं नित्यक्लिना    | त्रयोदशी      | 23.03             | गुरू | शतभिषा             | 27.03.25 | कुम्भ            | प्रदोष व्रत, रंगतेरस, मास<br>शिवरात्रि व्रत, भद्रा 23.03 से                                           |
| आं भगमालिनी       | चतुर्दशी      | 19.55             | খুক  | पूर्वा भाद्रपदी    | 28.03.25 | मीन<br>16.48     | भद्रा 09.33 तक, सूर्यग्रहण<br>विदेशों में                                                             |
| अं कामेश्वरी      | अमावस्या      | 16.27             | शनि  | उत्तरा<br>भाद्रपदी | 29.03.25 | मीन              | देव-पितृकार्ये अमावस्या                                                                               |
|                   |               |                   |      |                    |          |                  |                                                                                                       |

| तिथि     | दिनांक     | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुका | ल ।वार | काल   समय   | बुध   | दिवा   | 12.00-01.30 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| प्रतिपदा | 15.03.2025 | 06.51    | 18.43     | रवि    | सायं   | 04.30-06.00 | गुरु  | दिवा   | 01.30-03.00 |
| अष्टमी   | 22.03.2025 | 06.43    | 18.46     | सोम    | प्रातः | 07.30-09.00 | शुक्र | प्रातः | 10.30-12.00 |
| अमावस्या | 29.03.2025 | 06.36    | 18.50     | मंगल   | दिवा   | 03.00-04.30 | शनि   | प्रातः | 09.00-10.30 |

#### आदि गुरुगादी – ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठ श्रीजी मंदिर, बड़ी हवेली (श्रीजी दरबार) और यहाँ की महान गुरुपरम्परा ।। ओम् नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः ।।

श्रुति कहती है कि "श्री गुरुः सर्वकारण भूता शक्तिः" श्री गुरु ही सर्व का कारण है, वे ही कारण शक्ति हैं। वे श्रीभगवान से भी प्रथम पूज्य है क्योंकि भगवान को निर्दिष्ट करने वाले भी वही हैं। गुरु परम्परा का कितना महत्त्व है इसे बल्लभाचार्य महाराज के एक वाक्य से समझा जा सकता है जो उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के नामकरण प्रकरण में कहा है — "गुरुपदेशं विना नन्दस्य भगवत्प्राप्तिर्व्यर्था माभूत् इति।" स्वामी श्री अखंडानन्द जी इस पर कहते कि — भगवान तो नन्द को मिल गये हैं, परन्तु कोई पहचान कराने वाला चाहिये ? बिना मन्त्रोपदेश के, बिना नामोपदेश के मिले हुए भगवान कि प्राप्ति भी व्यर्थ हो जायेगी।" स्पष्ट है कि गुरुपरम्परा वे अनादि परम्पराएं हैं जो "सत्" तत्व को, सनातन तत्व को निर्देशित करती हैं। सामवेदीय तलवारकर शाखा के केनोपनिषत् की श्रुति कहती है कि—

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो, न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्।

–'वहाँ न चक्षु जा सकता है, न वाणी, न ही मन।'

ऋषि कहते हैं कि हम न उसे जानते हैं और न ही यह जानते हैं कि उसकी शिक्षा कैसे दी जाय अन्य को उपदेश कैसे किया जाय ? क्योंकि वह विदित से अन्य है और अविदित से भी परे है, ऐसा है—विदित और अविदित दोनों से परे ये भी हमने गुरुओं से परम्परा के द्वारा सुना है जिन्होंने पर तत्च की हमारे बोध के लिए व्याख्या की । इति सुश्रुम पूर्वेषां । — पूर्व गुरुओं से सुना, गुरू परम्परा से सुना।

शास्त्र कहते हैं कि 'अखण्डसच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते' कि अखण्ड सच्चिदानन्द जो तत्व है, जो परब्रह्म है, जो पर तत्व है वह महावाक्य से ही लक्षित होता है। और इन महावाक्यों के प्रकाशक जो हैं, उपदेश करने वाले जो हैं वे हैं — श्री गुरू, सद्गुरुदेव, गुरुनाथ!

तो स्पष्ट ही है कि— श्री गुरू वे तत्व हैं जो सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, महाप्रभु दत्त और अमलात्मा शुकदेव आदिक महात्माओं द्वारा उपदेशित ब्रह्मतत्व का पर तत्व का अपने भक्त, अपने श्रद्धालु अपने सत्संगी के लिये उपदेश करते हैं, अतः श्रुति ने कहा कि 'श्री गुरुः सर्वकारण भूता शक्तिः'।

देखो, ये हड्डी मांस का साढ़ें तीन हाथ का शरीर जिसे चर्म से लपेटा गया है जिसमें हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ ये कर्मेन्द्रियां, आंख, कान, नाक, जिव्हा, त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियां और मन, बुद्धि, वित्त अहंकार ये चार वृत्तियां अंतरूकरण चतुष्टय है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये पांच कोष हैं उस समुच्चय को अपना स्व समझना, स्वयं को देह मानना भूल है, ये उपदेश करने वाले स्वरूपानुसन्धान को संभव बनाने वाले हैं — श्री गुरूदेव श्री गुरूमहाराज ब्रह्मविद्या के उपदेशक, ब्रह्मविद्या की अक्षुण्ण गुरू परम्परा और ऐसी ही एक परम्परा है ऊर्ध्वाम्नाय श्रीपीठ —श्री श्रीजी मंदिर, बड़ी हवेली (श्रीजी दरबार) की गुरुपरम्परा।

ब्रह्मानन्दं परमंसुखदं द्वन्द्वातीतं, गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् । एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।।

#### ।। गुं गुरुपादुकाभ्यो नमः ।।

ब्रजस्थ प्राचीनतम् श्रीविद्यापीठ सिद्ध गादी पर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र लोकवन्दित एवं सार्वदेशिक आचार्यों में अखण्ड भूमण्डलाचार्य प्रातःस्मरणीय अनन्त श्री विभूषित निगमागम सार हृदय श्री वैदिक सत्सम्प्रदायनिष्ठः

| ** | श्री श्री 1008 | श्री सदाशिव जी महाराज        | सम्वत 1452—1510 वि. |
|----|----------------|------------------------------|---------------------|
| ** | श्री श्री 1008 | श्री मकरन्द जी महाराज        | सम्वत 1510—1562 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री जनार्दन जी महाराज       | सम्वत 1562—1610 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री श्रीपति जी महाराज       | सम्वत 1610—1630 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री मोहन जी महाराज          | सम्वत 1630—1670 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री शंकरमुनिजी महाराज       | सम्वत 1670—1720 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री चैतन्यशंकरजी महाराज     | सम्वत 1720—1785 वि. |
| •  | श्री श्री 1008 | श्री शीलचन्द्र जी महाराज     | सम्वत 1785—1824 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री वासुदेव जी महाराज       | सम्वत 1824—1904 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री केशवदेव जी महाराज       | सम्वत 1904—1984 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री शिवप्रकाशदेवजी महाराज   | सम्वत 1984—2016 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री लक्ष्मीपति देवजी महाराज | सम्वत 2016—2055 वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री सुरेश जी बाबा महाराज    | सम्वत २०५५—२०७१ वि. |
| ** | श्री श्री 1008 | श्री श्रीकान्त श्रीजी महाराज | सम्वत २०७१— अद्यतन  |

16वीं 17वीं शताब्दी में अपनी उपासना की पूर्णता की खोज में जगन्नाथ पण्डितराज साम्राज्य दीक्षित महोदय मथुरा पधारे और अम्बिका वन (वर्तमान महाविद्या) में तप करने लगे, बहुत समय के पश्चात भी जब वे श्रीमाता के प्रत्यक्ष दर्शन न कर सके तो उन्होंने तत्कालीन माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के कुलगुरु और वैदिक सत् संप्रदाय निष्ठ तत्कालीन ऊर्ध्वाम्नाय श्रीपीठाधीश्वर स्वनामधन्य प्रातः रमरणीय श्रीश्री 1008 श्री शंकरमुनि जी महाराज की शरण ली और अम्बिका वन की अधिष्ठात्री देवी विद्येश्वरी महाविद्या के दर्शन की प्रार्थना की, जिस पर प्रातःस्मरणीय महाराजश्री द्वारा वहीं अम्बिका वन में ब्रह्मचक्र – अम्बा यज्ञ का एक वृहद् अनुष्टान किया गया, जिसमें श्रीमाता महाविद्या ने दर्शन दिये और दीक्षित जी को मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। तदन्तर महाराजश्री द्वारा उसी स्थान पर मन्दिर का शिखर बन्ध निर्माण करवाया गया। कथा है कि, जब श्रीमान दीक्षित महोदय और प्रातःस्मरणीय श्रीश्री शंकरमुनिजी महाराज कि भेंट हुई तब दीक्षित जी के साथ दो सिंह थे जो महाराजश्री का दर्शन पाकर तत्काल पाषाण के हो गये। इससे श्रद्धानवत श्रीमान सामराज दीक्षित जी द्वारा श्रीजी दरबार की पूजा सपर्या हेतु "पूजारत्न" ग्रन्थ कि रचना की गयी। पूजारत्न ग्रन्थ आज भी श्री श्रीजी मंदिर श्रीजी दरबार के सरस्वती भण्डार में सुरक्षित है और आज भी श्रीजी दरबार की पूजा सपर्या और नियमावली को नियंत्रित करता है। बाद में, श्रीमान दीक्षित महोदय द्वारा बड़े ही सुन्दर शब्दों में संस्कृत पद्य में महाराज जी की स्तुति गयी गई और श्रीमाता त्रिपुराम्बा श्रीविद्या महाविद्या की नीरजनम् भी, जो की अद्याविध श्रीजी दरबार में गायी जाती है। श्रीमान दीक्षित जी एक उच्च श्रेणी के खगोलविद भी थे.

इन्होने जयसिंहपुरा में ही एक वेधशाला का निर्माण कराया था जिसे बाद में विधर्मी आक्रान्ताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया।

प्रातः स्मरणीय श्री शंकरमुनिजी महाराज के महान वंश में आगे प्रातः स्मरणीय श्रीश्री शीलचन्द्र जी महाराज हुए जिन्होंने अवन्तिकापुरी में गंगाजी की आराधना कर उनसे श्श्रीविद्याश का वर प्राप्त किया था। कुछ समय बाद जब आप मथुरा पधारे तो आपके ज्येष्ठ भ्राता अनन्त श्री विभूषित श्री चैतन्य शंकर जी महाराज तथा काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री हलधर भट्ट में शास्त्रार्थ चल रहा था। आपने पूज्य भ्राताश्री से आज्ञा प्राप्त कर उसी समय श्रीमान् हलधर भट्ट महोदय को शास्त्रार्थ में पराजित किया। आपने मथुरा के सूर्यघाट पर 'सूर्यदेव' को प्रत्यक्ष कर उनसे कई बरदान प्राप्त किये। एक समय प्रातःरमरणीय श्री शीलचन्द्र जी महाराज ने ऐसे वार्षिकी नवरात्रोत्सव का आयोजन किया जिसमें शैलपुत्री आदि नवदुर्गाओं ने पीठ पर स्वयं प्रकट होकर पूजा ग्रहण की। नवरात्र के षष्टम दिवस महाराज श्री ने भगवती कात्यायनी की पूजा के लिए विश्रामघाट (मथुरा) पहुँचकर 'श्रीमाता श्रीयमुना' से भगवती कात्यायनी को प्रकट कर उनकी पूजा की यहीं से यमुना षष्ठी महोत्सव का प्रारम्भ भी हुआ जिसकी प्रथम पूजा अद्यावधि श्रीपीट श्रीजी दरबार से ही की जाती है। यमुना षष्ठी अब केवल मथुरा में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष में मनायी जाती है। तत्पश्चात् पुनः कालरात्रि आदि देवियों को महाराज श्री ने पीठ पर ही प्रत्यक्ष किया। ब्रज क्षेत्र में श्री विद्या की परम्परा जहां कहीं भी है आप ही के द्वारा स्थापित है।

आपके कर कमलों से व्रज क्षेत्र में तथा अन्यत्र बहुत से कार्य सम्पन्न हुए। व्रजक्षेत्र के प्रायः सभी महत्वपूर्ण मन्दिर आप ही के द्वारा प्रतिष्ठित कराये गये। मथुरा का सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मन्दिर, केशवदेव मन्दिर (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) एवं वृन्दावन के प्रसिद्ध बिहारीजी एवं रंगजी के मन्दिर महाराजश्री के करकमलों से ही प्रतिष्ठित हुए हैं। इसके अलावा गजापाइसा के पास स्थित दशभ्जी गणेश मन्दिर, विश्राम घाट स्थित मुकुट मन्दिर, भूतेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर, वीरभद्रेश्वर, गोपेश्वर, शिवताल एवं गणेश टीला आदि मन्दिर आप ही के द्वारा प्रतिष्ठित कराये गये । अठारहवीं शताब्दी में महाराज श्री ने अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित महाविद्या देवी मन्दिर का जीर्णोद्धार और सहस्रचण्डी यज्ञ का आयोजन कराया गया जिसका कि शिलालेख यहाँ (महाविद्या मन्दिर) पर लगा हुआ है तथा जिसका वर्णन मथुरा राजकीय संग्रहालय से प्रकाशित तत्कालीन संग्रहालयाध्यक्ष श्री कृष्णदत्त वाजपेयी की पुस्तक ''मथुरा-परिचय'' में भी है। वाजपेयी जी महाराजश्री के विषय में लिखते हैं कि आप ऊँचे दर्जे के संत थे। महाराज श्री द्वारा कई बार काशी दिग्विजय भी की गई। इतना ही नहीं महाराज श्री महान समाज सुधारक थे। आपने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किये। चतुर्वेद समाज के उत्थान के लिए सर्वप्रथम समुदाय को संगठित करने के लिए चतुर्वेदी सभा आदि की स्थापना महाराज श्री द्वारा ही की गई । इसके अलावा चतुर्वेदियों में एक सौ पन्द्रह रुपये के विवाह आदि की व्यवस्था आपके ही द्वारा की गई, जो किसी न किसी रूप में अद्यावधि चल रही है।

ईस्वी सन 1920 में महाराजश्री के आशीर्वाद से महाराजश्री के एक कोलकाता निवासी शिष्य श्रीमान् बाबू बैजनाथ द्वारा प्रातःस्मरणीय श्री वासुदेव जी महाराज के निर्देशन में "श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय, मथुरा" की आधारशिला रखी गयी जो मथुरा के डेम्पियर नगर में स्थित है, जिसका वर्णन तत्कालीन विद्यालय की स्थापना के दस्तावेजों में है। आप स्वामी विरजानन्द जी के समकालीन थे। वास्तव में आप और

विरजानन्द जी सहपाठी थे। व्याकरण केसरी रंगदत्त जी, गंगदत्त जी (जिन्होंने स्वामी दयानन्द को मथुरा से पलायन पर विवश किया), कविवर नवनीत जी, बूँटी सिद्ध (गायत्री सिद्ध) एवं गणेशीलाल जी संगीत मार्तण्ड, तान्त्रिक रत्न वृन्दावन जी आदि आपके शिष्यों ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। आपके एक शिष्य श्रीमान् बूँटी सिद्ध ने मथुरा के एक टीले पर माता गायत्री को प्रत्यक्ष किया था जिससे उस टीले का नाम गायत्री टीला और उनका नाम गायत्री सिद्ध ही पड़ गया। श्री गोपाल सुन्दरी, पीताम्बरा तथा बाला पद्यतियां आपके द्वारा रचित हैं। चौबिया पाड़े में विराजमान श्री महागणपित दशभुजी गणेश का स्वरूप श्री महाराजश्री का ही श्री विग्रह है। जब आपके शिष्यों ने आपके अन्तिम समय में आपसे प्रार्थना की कि हम सदैव आपकी सेवा करना चाहते हैं आप सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बनाकर रखें तो महाराज श्री द्वारा दशभुजी गणेश श्री महागणपित के रूप में सदैव चतुर्वेदीयों पर आशीर्वाद बनाये रखने की प्रार्थना स्वीकार की गयी। महाराज श्री द्वारा कितनी ही बार काशी दिग्वजय की गई और काशी ने उद्भट् विद्वानों को शास्त्रार्थ में नतमस्तक किया गया।

सं0 1902 वि0 कार्तिक चतुर्थी के दिन हुआ। आपने इनका नाम विघ्नहर रखा, किन्तु प्यार का नाम बबुआ जी और बाद में आप वासुदेवजी महाराज के नाम से विख्यात हुए। शिष्यों में आपकी 'बाबा महाराज' के नाम से प्रसिद्धि हुई । तदनन्तर पराम्बा की कृपा से आप सर्वशास्त्र निष्णात् ही गये। बाबा महाराज श्री जिह्वा पर वाग्वादिनी माता सरस्वती स्वयं विराजती थीं। महाराजश्री द्वारा कई बार काशी दिग्विजय की गई और विद्वता में मथुरा का परचम लहराया। आपकी धवल कीर्ति का वर्णन मथुरा संग्रहालय से प्रकाशित पुस्तक में भी है।

आपकी शिष्य मण्डली में अर्की मण्डी के महाराज ध्यानसिंह जी थे जिन्हें आपने श्री गोपाल सुन्दरी देवी की दीक्षा तथा पूजा-पद्धति प्रदान की थी। आपके शिष्य वृंदावनजी रतनकुण्ड वालों ने तन्त्र मार्ग में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। आपने वैष्णव कुलकेतु श्री देवकीनन्दनजी महाराज (कामवन वालों) को असाध्य अवस्था में बचाया। तत्पश्चात् देवकीनन्दन महोदय ने आपसे श्रीविद्या गोपाल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, जिसके द्वारा समय-समय पर श्रीमान देवकीनन्दन जी द्वारा भी अनेक चमत्कार किये गये। आप तंत्र-मंत्र-यंत्र श्रुति, स्मृति, धर्मशास्त्र और ज्योतिष के तत्ववेता विद्वान थे। श्री माथुर चतुर्वेदी सभा का विस्तार आप ही के सफल नेतृत्व में किया गया। आपने वैष्णव कुलकेत् गोपाल लालजी महाराज को असाध्य अवस्था में बचाया। भरतपुर के धाऊ श्री को 60 वर्ष की अवस्था में आपने अपने मन्त्र बल से पुत्र दर्शन कराये एवं मथुरा निवासी अनेक व्यक्तियों को असाध्य परिस्थितियों से मुक्त किया। आपने तत्कालीन भरतपुर नरेश महाराज ब्रजेन्द्रसिंह को समय-समय पर अनेक अद्भुत चमत्कार दिखलाये और उनसे सम्मान प्राप्त किया। आप ही के एक शिष्य श्रीमान् धूजी चौबे ने घोर अकाल की आशंका वाले अवर्षण काल में मंत्र बल से इन्द्रदेव की प्रसन्न कर मुसलाधर वर्षा कराई जिससे उनका नाम ही 'मुसलाधार चौबे' पड़ गया। एक समय महाराज श्री की इच्छा महाप्रभु श्री चैतन्य देव की जन्मभूमि को देखने की हुई और महाराज श्री ने अपने शिष्यों के साथ मायापुर प्रस्थान किया, वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि महाप्रभु की जन्मभूमि तो गंगा के गर्भ में समा गयी है तब महाराज श्री ने अपने शिष्य को अपने शरीर की सुरक्षा का आदेश देकर योगबल से अपना स्थूल शरीर त्याग कर, सूक्ष्म शरीर से गंगा जी के गर्भ में जाकर महाप्रभु चैतन्यदेव के जन्म स्थान के दर्शन किये और तत्पश्चात् मथुरा आये।

पौष कृष्णा 10 गुरुवार सं० 1940 को आपके पुत्र का जन्म हुआ। आपने उनका नाम केशवदेव जी प्रतिष्ठित किया। प्रातः स्मरणीय श्री केशवदेव जी का लाड़ का नाम भैयाजी था और जनसाधारण में आप गुरुजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका आगम—निगम का अध्ययन अपने पूज्य पिताजी द्वारा श्रीजी दरबार की पाठशाला में ही सम्पन्न हुआ। आप 9 वर्ष की अवस्था में सर्वशास्त्र निष्णात् हो गये थे। आपके पितृचरण प्रातः स्मरणीय श्री वासुदेव जी महाराज के कैलाशवास के उपरान्त आपको शिष्य वर्ग ने परम्परानुसार गद्दी पर विराजमान किया। इस समय आपके अंग—अंग पर असाधारण सौन्दर्य एवं श्रीमुख पर ब्रह्म तेज की आभा व्याप्त थी। भरतपुर नरेश महाराज ब्रजेन्द्र सिंह, वैष्णव कुलकेतु श्री गोपाल लाल जी महाराज, तान्त्रिक रन श्रीमान बटुकन नाथ जी उनके पुत्र श्री विष्णुदत्त जी आदि आपके शिष्यों ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है।

महाराज श्री के ज्येष्ठ पुत्र प्रातः स्मरणीय श्री शिवप्रकाश देव जी महाराज का जन्म सं0 1963 में हुआ था। महाराज श्री ने आपका नाम 'शिवप्रकाश' रखा। घर का नाम 'लालजी' होने के कारण आप जनसाधारण में 'लालबाबा महाराज' के नाम से विख्यात हुए। आप असाधारण विद्वान थे। आपने मध्यमा के चारों खण्डों की परीक्षा एक ही बार में उत्तीर्ण की थी। आपने ज्योतिष, व्याकरण, तंत्र-मंत्र-यंत्र शास्त्र, श्रीमद् देवीभागवत, श्रीमद्भागवत, कर्मकाण्ड और वेदादि समस्त संस्कृत वांगमय का सांगोपांग अध्ययन किया। पराम्बा श्रीजी महाराज की अनुकम्पा से आप बहुत छोटी अवस्था में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गये। आप तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र के सार्वदेशिक विद्वान थे। श्री शिव प्रकाश देव जी महाराज के अनुज श्री करुणा शंकर जी महाराज (कन्ने बाबा) भी अपने समय के उद्भट्ट विद्वान थे। आपकी गणना मथुरा के श्रेष्ठ तांत्रिकों में थी। श्रीमान करुणा शंकर जी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री शिवप्रकाश देव जी महाराज को दादाजी के नाम से सम्बोधित किया करते थे। आपका यह सम्बोधन इतना प्रेम पूर्ण और प्रबल था कि श्री शिवप्रकाश देव जी लालबाबा महाराज को समस्त शिष्य सम्प्रदाय आज तक 'दादाजी' महाराज के नाम से ही जानता है। श्री शिवप्रकाश देवजी महाराज ने कलकत्ता के विश्वविख्यात विद्वान एवं कपालिक सम्प्रदाय के आचार्य श्रीमान् चांबर्दिया ओझा को तंत्र-शास्त्र में नतमस्तक कर उनसे एक अद्भुत श्रीयंत्र भेंट में प्राप्त किया। इसी प्रकार सन् 1944–45 के आस–पास क्रुक्षेत्र में एक सूर्य यज्ञ हुआ था। जिसमें सर्वोपरि तीन आचार्यों में से एक आप थे। अन्य दो पद भी भारत के विशिष्ट विद्वानों को ही दिये गये थे। आप वेदान्त / उपनिषदों के प्रकाण्ड विद्वान थे। और गम्भीर एवं अल्पभाषी थे । आपके श्री मुख पर ब्रह्मतेज की ऐसी आभा व्याप्त थी कि आप अंधेरे में बैठे हुए ही स्पष्ट दिखाई देते थे। महाराज श्री के द्वारा रचित अनेक ग्रन्थ हैं। अत्यन्त अल्पावस्था में ही आश्विन शुक्ल एकादशी सं0 2016 को महाराज श्री ब्रह्मलीन हो गये।

महाराजश्री के ज्येष्ठपुत्र प्रातःस्मरणीय अनन्त श्री विभूषित ब्रह्मपाद श्री लक्ष्मीपित देवाचार्य जी महाराज का जन्म आश्विन कृष्णा प्रतिपदा सं० 1990 में हुआ था। घर का नाम 'मुन्ना जी' होने के कारण आप जन सामान्य में मुन्नाबाबा महाराज के नाम से विख्यात् हुए। जब आपके पितृचरण श्री शिवप्रकाश देवजी महाराज का कैलाशवास हुआ तब आप बी.डी.ओ. के पद पर कार्यरत थे। परिवार की परम्परानुसार आप उक्त पद से त्यागपत्र देकर गद्दी पर विराजमान हुए। आप तंत्र—शास्त्र, मंत्र—शास्त्र एवं यंत्र—शास्त्र तथा ज्योतिष के सार्वदेशिक विद्वान थे। इसके साथ ही आप एक वाणीसिद्ध महापुरुष

और एकनिष्ठ उपासना एवं तन्त्रज्ञान की तपोमूर्ति थे। अपने पिताश्री के ही समान आप अत्यन्त गम्भीर एवं अल्पभाषी विद्वान थे, वेदान्त ज्ञान आपको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। आप तंत्र ज्ञान की करुणा मूर्ति थे अतः आपने अपने तंत्र ज्ञान से असंख्य शिष्यों का कल्याण किया। आपने अपने तन्त्र ज्ञान के बल से समय—समय पर अनेक चमत्कार दिखाये। 'महाराजश्री' तन्त्र का प्रयोग विश्वकल्याण के लिये करने के समर्थक थे और महाराज श्री का जीवन उनके इसी दृढ़ विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण है। महाराजश्री निष्काम कर्मयोगी थे और एक सच्चे सन्यासी एवं सच्चे योगी थे। महाराजश्री ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आप वेदान्त के गूढ़ ब्रह्मतत्व का वर्णन बड़े ही सरल शब्दों में किया करते थे। महाराजश्री कहा करते थे कि सत्य और ज्ञान पर्यायवाची हैं। जो सत्य से प्रेम करेगा वही ज्ञान से भी प्रेम कर सकता है। आप भक्ति की पुरजोर वकालत करते और कहते कि, ''ज्ञान — भक्ति का विरोधी नहीं, अपितु मनमानी भक्ति में जो अज्ञान है उसका निषेधक है।''

महाराजश्री, श्री दुर्गा संप्तशती एवं श्रीमद भगवदगीता के प्रकाण्ड विद्वान थे और आपकी शिवगीता एवं श्रीमदभगवदगीता में विशेष श्रद्धा थी। महाराजश्री के दिन का प्रारंभ श्रीमद्भगवद्गीता एवं सौन्दर्य लहरी के श्लोकों की बोलते हुए तथा आचार्य शंकर रचित 'भजगोविन्दम्—भजगोविन्दम्' को गुनगुनाते हुए होता था। गीता के विषय में महाराजश्री बहुधा अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि यह शास्त्रों का सार है और गीतातत्व का ज्ञानी दुर्लभ है। आप हिन्दू धर्म के मुख्य दर्शन 'सर्वेभवन्तु सुखिनः' के प्रबल समर्थक थे। संवत् 2055 माघ कृष्ण षष्ठी के दिन महाराजश्री ने अन्तिम समाधि लगाकर अपने चित्त को परब्रह्म में स्थिर कर लिया और अपनी इहलोक लीला समाप्त की। महाराजश्री ने श्री भूवनेश्वरी पंचांग, श्री काली पंचांग आदि ग्रन्थों की रचना की।

आपके ज्येष्ट पुत्र अनन्त श्री विभूषित श्री सुरेश बाबा महाराज अत्यन्त अल्पभाषी विद्वान और श्रीविद्यां के सिद्ध उपासक थे। आपका जन्म सम्वत् 2009 में हुआ। आपने मध्यमा के चारों खण्डों की परीक्षा एक ही बार में उत्तीर्ण की। आप व्याकरण ज्योतिष एवं वेद-वेदान्त जैसे विषयों के साथ आचार्य एवं शिक्षा-शास्त्री थे और आपको श्रीविद्या पर विशेषाधिकार प्राप्त था। आपको वर्ष सन् 1986 में ठा० श्रीजी महाराज ट्रस्ट (रजि०) का संस्थापक अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ । उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा ही 'श्री विद्या शोध संस्थान' का पुनः प्रवर्तन एवं संवर्धन वर्ष सन् 1986 में किया गया जिसमें वेद-वेदान्त, मन्त्र-तन्त्र एवं यन्त्र के अलावा ज्योतिष एवं पौरोहित्य अध्ययन-अध्यापन एवं शोध के प्रकल्प सन्निहित हैं। संवत 2070 माघकृष्ण पंचमी के दिन महाराज श्री ने अपने चित्त को पराम्बा श्री राजराजेश्वरी भगवान श्रीजी महाराज में स्थिर कर इहलोक से प्रस्थान किया। श्रीजी दरबार की परम्परानुसार शिष्यों ने आपके पुत्र श्रद्धेय आचार्य श्रीकान्त श्रीजी महाराज को गुरु गादी पर विराजमान किया गया। श्रृद्धेय श्रीकान्त श्रीजी महाराज ने वेदवेदान्त जैसे विषयों के साथ संस्कृत में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप श्रीमद् देवी भागवत श्रीमद् भागवतादि पुराणों के सुमधुर प्रवक्ता हैं और प्रसिद्ध धर्मीपदेशक हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं और वेदान्त भूषण और साहित्यतीर्थ सम्मान प्राप्त हैं। श्रीकान्त श्रीजी महाराज श्रीजी दरबार की परम्परा के योग्य अधिकारी हैं। आप ठाकुर श्रीजी महाराज ट्रस्ट के संरक्षक तो हैं ही स्वामी श्री हरिदासाराध्य ठाकुर श्री बाँकेबिहारी जी मन्दिर, वृन्दावन की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य भी हैं। आपका वेदान्त ज्ञान अतुलनीय है। आप भारतीय दर्शन, उपनिषद, पुराण-इतिहास तथा श्रीविद्या दर्शन के प्रकाण्ड ज्ञाता हैं तथा शिष्य मण्डली को अपने

उपदेश से उपकृत करते रहते हैं। आपके श्रीमुख से निःसृत ज्ञानात्मक उपदेशों से चित्त सहज प्रकाशमान हो उठता है। अद्वैत का एकात्मभाव से चिन्तन, पराम्बा के श्रीचरणों में भिक्त, निरन्तर पूजा तथा जपानुष्ठान तथा स्वाध्याय में ही आपका समय व्यतीत होता है। आप सहज स्वभाव, प्रियदर्शी तथा मधुरभाषी हैं। इतनी महान वंशपरम्परा के प्रतिनिधि तथा महान ज्ञानी होने के बाद भी आपका व्यक्तित्व अत्यन्त विनम्र है।

श्रीः चरणानुरागी सतीश मुकुन्दराम चतुर्वेदी (दीक्षानाम रामानन्द) एम०ए०, एम०कॉम०, एम०बी०ए०, एस०एड०, पी०जी०डी०सी०ए०, एल-एल०बी प्रधानाचार्य

महामंत्री : श्रीविद्या शोध संस्थान

#### श्री वैदिक सनातन धर्म परिषद् के उद्देश्य (श्री श्रीजी दरबार धर्मार्थ न्यास द्वारा गठित एवं संचालित)

श्री वैदिक सनातन धर्म परिषद मानव कल्याण के महाव्रत के साथ श्री श्रीजी दरबार धर्मार्थ न्यास द्वारा गठित की गयी है। महाव्रत की शास्त्रीय परिभाषानुसारः

#### 'जातिदेशकाल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।'

अर्थात् जाति, देश और काल के नियम से अविच्छिन्न महाव्रत हैं। अतः स्पष्ट है कि श्री वैदिक सनातनधर्म परिषद् का गठन जाति, देश और काल के नियम से अविच्छिन्न है।

- 1. विश्वकल्याणः सम्पूर्ण विश्व को सुख पहुँचाना इस सभा का मुख्य उद्देश्य है।
- 2. 'मध्यते तु जगत्सर्वे ब्रह्म ज्ञानेन येन हिं। तत्सार भूतं यद्यत् स्यात् मथुरा स निगद्यते।' आदि श्रुति वाक्यों के अनुसार मथुरा के ऐतिहासिक वैदिक एवं ब्रह्मनिष्ठ स्वरूपानुकूल वेद वेदान्त, धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन—अध्यापन की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं समाज के बौद्धिक आध्यात्मिक विकास हेतु पत्र—पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था करना।
- 3. 'गावो लोकपरायणाः । गावः परमं महत् ।'—गौ लोक का आश्रय हैं, गौ महान देवता है। आदि शास्त्रवाक्यों के अनुसार गौ—संरक्षण के उद्देश्य से विशाल गौशालाओं का निर्माण करना एवं असहाय, बीमार एवं वृद्ध गायों का पालन—पोषण, सेवा तथा बीमार गायों के उपचार हेतू व्यवस्था करना ।
- 4. ब्रज क्षेत्र की जीवनधारा 'श्री यमुना' की प्रदूषण मुक्ति हेतु यथासंभव प्रयास करना एवं इस हेतु प्रयासरत अन्य संस्थाओं से सहयोग करना ।
- 5. असहाय व्यक्तियों के लिए अन्नक्षेत्र, पेयजल आदि की व्यवस्था एवं उनके वहरने के लिए आश्रम, आलय आदि का निर्माण एवं व्यवस्था ।
- 6. श्रीपीठ— श्रीजी मंदिर द्वारा समय—समय पर आयोजित जयन्तियों, पर्वो एवं रथयात्रादि अन्य उत्सवों के आयोजन में सहयोग।
- जो—जो मनुष्य इस परमहितकारी कार्य में तन—मन—धन से प्रयत्न और सहायता करें, वह वह इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होंगे।
- यह कार्य सर्वहितकारी है— इसलिये सह सभा भूगोलस्थ मनुष्यजाति से सहायता की पूरी आशा रखती है।
- 9. जो—जो सभा देश—देशान्तर और द्वीप—द्वीपान्तर में परोपकार करना अभीष्ट रखती है, वह वह इस सभा की सहायकारिणी समझी जायेगी।
- 10. जो—जो मनुष्य राजनीति एवं प्रजा के अभीष्ट से विरुद्ध स्वार्थी, क्रोधी और अविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राष्ट्र, राष्ट्राधिप और राष्ट्रवासियों के लिये अनिष्ट कर्म करे, वह वह इस सभा से सम्बन्धित न समझा जाये।
- 11. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं का उनके उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग एवं लोक–कल्याण के उद्देश्य हेतु प्रकाश, स्वच्छता एवं पेयजलादि की व्यवस्था ।

यदि आप परिषद् की उक्त उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया परिषद् के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें।

सुरेश विट्ठलदास चतुर्वेदी फाउण्डेशन का धर्मादा प्रकल्प

# SVC

# एस वी सी हेल्थ केंग्र श्री नरदेव जी हेल्पलाइन फार्मेसी

(A unit of : Kalyani Medical Agency)

(लागत मूल्य वाली विश्वसनीय दवाई की दुकान)

## ट्रस्ट द्वारा सस्ती दवाईयाँ

1, सूरज मार्केट, होटल श्याम इन कॉम्पलैक्स गुरुद्वारे के पास, होली गेट, मथुरा - 281001

फोन: 2400166, 2400167, 8057997000

ई मेल : svchealthcare@gmail.com nardevjihelpline@gmail.com

### अखण्ड भूमण्डळाचार्च प्रातः स्मरणीय अनन्त श्री विभूषिताचार्य ऊर्ध्वाम्नाय सिद्ध श्रीपीठाधीश्वर श्री श्री श्रीपाद् आचार्य



श्री श्री 1008 श्री सुरेश जी बाबा महाराज (गुरुजी महाराज)



श्रीपाद् आचार्च श्रीकान्त श्रीजी महाराज (वर्तमान पीठाधीश्वर)

## ॥ श्री मन्महागणाधिपतये नमः॥



॥ श्री बाबा महाराजाय नमः॥